Printed and published by Panch Kory Mitten at the Indian Pre-Allahabad.



#### प्यारे मित्र !

स्थर यह प्रत्य समात हुया, उचर तुम्हारा विद्योद हुया।
स्स कथला में हम दोनों ने मिल कर जो बहुत वर्षों तक कई
,' उद्योगों में पक इसरे का साथ दिवा उसका स्मरण विरल्पायी
करने का स्ससे बढ़ कर बीर क्या उचाव है कि यह मंद्र में तुम्हारे
पर्यत्य करूँ। एक मित्र को यह कोइसयी मेंट है। इसे साहर
स्पीकार करना पीर इस नाते दूर होने पर मैंत्री के यह को डीला
न होने देना। तुम्हारा हमारा कोई सदा पक सा बना रहेगा यह
सो निक्षय हो है पर माजा है कि यह मेंट उसे और भी हड़ करने
में सहायक होगी।

तुम्हारा क्षेदी,

इयामसुन्दर दास।



कि दी भाषा के प्रेमियों की इससे बढ़कर संतीप कीर बानंद की बात बार क्या हो सकती है कि इस-के पढ़नेवालों की संख्या दिनों दिन बदली जाती है चार इसमें नित्य नए बीर सुंदर प्रंध प्रकाशित होते जाते हैं। जिस गद्य में भाज हम लिखते पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति लख्यू जी लाल ने १९ वों दातायदी के प्रारंभ में कलकत्ते में की। छल्लु जी लाल चागरे के रहमेवाले थे मार पीछे से फ़ोर्टविलियम कालेज में नौकर होगप थे। यहाँ पर उन्होंने भैंगरेज़ी अफुसरों के पढ़ने के लिये उपयुक्त ग्रंथों का सभाव देख कर पहिले पहिल प्रेमसागर लिखा, फिर उनकी देखा देखी पीर सोगों ने भी प्रंथ लिसे, पर वास्तव में प्राधुनिक गण प्रंथ लिखने की चाल भागे चल कर १९वॉ इाताब्दी के मध्य में निकली। इस गय को उत्पत्ति से यह तात्वर्य नहीं है कि पहिले गय था ही नहीं. किसी न किसी क्य में या नहीं तो क्या होग पद्य में बात चीत करते थे ! गद्य बोल चाल में शबदय था पर भिन्न भिन्न प्रति भीर षानों में भिन्न भिन्न रूप में था जिन्हें हम बाज कल "बोलियां" का नाम देते हैं, जैसे बागरे के निकट मज-भाषा बोली जाती है। गय की उत्पत्ति करने से तात्पर्य यह है कि ग्रंथ लिमने की एक संगठित रीति की नींच डालना । कुछ टल्ट्र जो लाख ने यह सीच कर तो प्रेमसागर लिखा ही न था कि जिस भाषा की वे नौंव डाल रहें हैं यही चारो चल कर १०० वर्ष के भीतर ही एक साधारय

भाषा हो जायमी बीर उसके संकड़ों छैसक होंगे बीर उसमें हजारों ग्रंथ लिखे जांयगे । पैसे बडे बडे काम योही साधारवातः हो जाते हैं। कभी कभी तो जो काम खिलचाड में किए जाते हैं वे समय पाकर देश में भारी से भारी उलट फेर करने में समर्थ होते हैं। यहीं अवस्था छल्लू जी छाल के उद्योग की भी हुई । एक साधारण प्रंथ लिख कर उन्होंने वह काम किया कि जिसका परिगाम बडा प्रभावोत्पादक हुआ भार जिसके कारण बाज दिन वे हिंदी गद्य के जन्मदाता की उपाधि से अलकृत हैं। इनके पीछे बहुत वर्षीं तक डिंदी साहित्य का मैदान खाली रहा, काई भी पेसा प्रदीप ब्रज्यित न हुया जो अपनो प्रकाश-किर्णों से अविद्या के बंधकार को दर कर उस मैदान को सशोभित करता। इसके कोई तीस चालीस वर्ष पीछे राजा शिवप्रसाद, राजा छश्मण सिंह और भारतेंद हरिइचंद्र रूपी चमकते हुए मक्षत्रों का साहत्य-मंडल में उदय हुआ। यदापि इनमें सब के पहिले राजा शिवमसाद का उदय हमा पर भ्रम खान पर स्थिर होने का गौरव भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी-भाषा में उस संजीवनी दाकि का संचार किया कि जिससे वह दिनों दिन बढ़ती बार उपति करती गई दीर बाज दिन उसका नम-मंडल बनेक नक्षत्रों से परिपूर्ण हो रहा है।

इनके समकारांन क्रमेक विद्वानों ने पपने पपने सामध्यांनुसार आपा-मंडार की वृत्ति का उपोग किया मीर वे उसका उन्नति में सदायक हुए । यसे समय में जब कि हिंदी की चर्चा दिनों दिन बढ़तों जा रही है और उसके खिलाने मेंट पटनेवालों को संख्या मृद्धि पर है तथा उसे होग राष्ट्र-भाषा के पद पर मुगोमित करने के खिंद उपोगी हो रहे हैं, यह पायद्वक जान पड़ता है कि उसके दुख मुख्य मुख्य सेवियों का विश्व थीर परित्र हिंदी-मेमियों के ग्रपेंग किया जाय। भाज एक वर्ष के लगभग हुगा कि यह भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। मैंने हैडियन प्रेस के स्वामी से प्रस्ताव किया कि वे एक ऐसा अंध छापने का उद्योग करें। उन्होंने हुपा कर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया पर साथ हो दार्त यह लगा दी कि ग्रंथ का संपादन में हो कहैं। मैं ने भी इस सिद्धांत के अनुसार कि "जो बोले से। घी के। जाय" इस कार्य्य का भार सपने ऊपर लिया। यह स्थिर हो जाने पर एक इस प्रंथ के पहिले भाग में किन किन महाज़-भावों के वरित्र देशर विव रहेंगे में इसकी सामग्री एकत्रित करने में तत्पर हुमा । इस कार्थ में अनेक महासुमावों ने तो पत्र पाते ही चावश्यक सहायता से मुझे चतुगृहीत किया पर चधिकाँदा लेगीं की कई थेर पत्र खिल कर सकाज़ा करना पड़ा। इस खान पर उन कठि-माइयों के वर्खन करने की भाषदयकता नहीं है कि जो मुझे चिधकांदा वित्रों धीर चरित्रों के संग्रह करने में उठानी पड़ों। पाठक, इसी से इसका बहुत कुछ अनुमान कर सकते हैं कि संतिम जीवन चरित मुद्रो १७ चक्टूबर १९०८ के। मीर मंतिम फ़ोटो २८ दिसंबर १९०८ के। प्राप्त हुया। बाल, यद्यपि इस छोटी सी पुस्तक के लिखने में इतना समय लगगया पर मुझे संताप धार चानंद है कि यह भंत में तैयार हो गई धीर श्रम द्योघ ही हिंदी-प्रेमियों के हाथों में पहुंच कर यदि भार कुछ नहीं ता कम से कम लेखकी भार पाठको में परस्पर सहानुभृति द्यार प्रीति उत्पन्नकरने में सहायक होगी। यदि इससे केयल इसो उद्देश्य की सिद्धि है। गई ते। में घपने उद्योग की सफल समझंगा।

इस रक्षमाटा में चालीस जीवन-वरियों का संप्रदू है जिनमें २० का पेसे महानुआयों के हैं जो परलोकगामी है। गए हैं भार २० भागी पर्वमान हैं। इससे यह न समक्षना चाहिए कि भार इस येगय हैं ही गहीं जो इसमें ब्लान पाते। इस रक्षमाटा का यह पहिला

भाग है भीर दूसरे जब केवल चालीस जीवनचरित्रों के संप्रह करने में इतना समय छम गया ते। यदि इनकी संख्या वढ़ा दी जाती ती न जाने कितना समय लगता। यदि इस ग्रंथ का भादर हुआ चार प्रकाशक का व्यय मात्र भी निकल बाया ता इस ग्रंथ के दूसरे भाग के प्रकाशित करने का उद्योग किया आयगा। यदि किसी पेसे महाशय का चित्र धीर चरित्र इस भाग में छूट गया है। जिसकी रखना पावरयक धीर अचित या ता वे अमा करेंगे देश उसकी सूचना देकर मुझे अनुगृहीत करेंगे जिसमें में इसरे भाग में उस षटि की दर कर सके। प्रत्येक जीवनचरित की मेंने उसके नायक की जन्म तिथि के कम से चेकित किया है जिसमें किसीकी इस बात के कहने भीर सोधने का अवसर न प्राप्त हो कि मैंने उनकी थे।यता के पनसार १म ग्रंथ में उन्हें स्थान नहीं दिया । होरी दृष्टि में ते। सब समान सम्मान के पात्र हैं चार में किसीका चारो बढानी भ्रथमा पीछे हटाना चपनी सामध्ये के बाहर समभता है। इसलिये मुझे विद्वास है कि इस ब्रंथ के पाठकगण इस ब्रंथ की वृटियां की भोर ध्यान न देकर इसके। सादर स्वीकार करने की छुपा करेंगे।

इस प्रंय के लिखने में मुझे बनेक मित्रों से सहायता सिली तिन सबका में हृदय से धन्यवाद देता हूं। पंडित भीधर पाठक का में विशेष पशुपृष्ठीत हूं कि उन्होंने पक वेर इस मंग का भादि से चेत तक पढ़ कर उचित परामशी से मुझे पाधित किया है।

काशा है कि जिस उद्देश्य से यह संग्रह किया गया है उसमें सफलता प्राप्त हो भार यह श्रंथ हिंदी के प्रेमियों में क्लेड बंधन के इड करने में समर्थ हो।

र जनवरी १९०९ /

इयामसन्दर दास ।

#### चरितनायकों की नामावली।

. 40

[जिन नामों के फागे \* यह चिड है वे फान जीवित नहीं हैं।]

- \* (१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ।
- \* (२) महर्षि दयानंद सरस्वती।
- \* (३) राजा स्वयम्बसिंह। \* (४) पंडित गैरिदच।
- " (५) मिस्टर फ्रेंडरिक पिंकाट।
- \* (६) बाबू नवीनचंद्र राथ।
- (७) डाकुर ए० एफ० रुडाल्फ हर्नेली, सी० आई० ई० ।
  - (८) पंडित बालकृष्ण भट्ट ।
- (९) बाब् ताताराम ।
- (१०) राजा रामपालसिंह।
  \* (११) बाद गदाघर सिंह।
- \* (१२) राय बहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र, प्रमण्य ।
- \* (१३) भारतेंदु बावू हरिदचंद्र ।
- '(१४) पंडित माहनलाल विष्णुलाल पंडार ।
- ै. (१५) लाला धीनिवास दास ।
- (१६) बाबु कार्तिक प्रसाद खत्री।
  - (१७) पंडित भीमसेन शर्मा ।
- " (१८) पंडित केरावराम मह । (१९) पंडित बदरीनारायण चीघरी ।
  - (१९) पंडित बद्धानारायण चाघरा
     (२०) पंडित प्रतापनारायण मिथा।
- (२१) डाक्ट जीव पर जियसन, सीव चाईव हैं।
- ° (२२) ठाकुर अगमेहिम सिंह ।

- (२३) साला मीनाराम, बी॰ ए॰ ।
- (२४) पंडिन राघाचरक ग्रेस्यामी ।
- \* (२५) माहित्याचार्यं पंडित चन्निकादत्त व्यास ।
  - (२६) पंडित दुर्गाप्रमाद मिश्र ।
- (२७) बायू रामग्रप्त थार्मा ।
  - (२८) पंडित धौधर पाडक ।
  - (२९) महामहायाच्याय पंडित सुधाकर द्वियेशी ।
    - (३०) बाबू देवकीनंदन समी।
  - (३१) पंडिन ज्यालामसाह मिश्र ।
  - (३२) चनरेष्ट पंडित महनमाहन मालवीय, बीव पण, पलण पल्ल बीच ।
- (३३) पंडित गारीशंकर हीराचंद श्रोका।
- \* (३४) लाखा बालमुक्द गुप्त।
  - (३५) पंडित अयाध्यासिंह उपाध्याय ।
- \* (३६) वावृ राधाकृष्ण दास।
  - (३७) पंडित किशोरीलाल गास्वामी।
  - (३८) ठाकुर गदाधरसिंह।
- \* (३९) पंडित वटदेयपसाद मिश्र ।
  - (४०) पंडित इयामविहारी मिथ, एम॰ ए॰

नेाट—सेरी बहुत इच्छा यो कि इस रहामाठा के पहिछे आग में हिन्दी के बन्प दें। एक मसिद्ध विद्वानों धेर सेवियों के चित्र धीर शरिश्व दिप जाते, परंतु मुखे दुःख है कि बहुत कुछ उद्योग करने पर भी यह इच्छा पूरी न हा सकी।





राजा शिवप्रसाद सितारोहिन्द

# हिंदी-कोविद-रत्नमाला

# (१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ।

प्रमुद्ध सिद्ध रखयंभीराह में घंषाल नाम का एक प्रमार प्रमुद्ध स्वात राज्य करता था। वह जैन-धर्मीयलंबी था। उसके पुत्र का नाम गोलक हुया। हमारे राजा साहिब इसी गोलक थंडा से उन्त्रम थे। वाहराही समय में इनके पूर्वज दिहीं में जीहरों का व्यवसाय करते थे। ये गारिरवाही में दिहीं से आगा कर मुरिजेदाबाद खेले गए। गहाब क्रांसिम्प्रणीलों के प्रसावार से राजा शिवप्रसाद के पितामह साथ डालबंद काशी में बा सते।

जन्म भापका मिती माघ ट्रांदि २ संघत् १८८० में हुमा था।
पिता का नाम बाबू गेंगियंद्र था। इनके घर की सम दिवार्ग पड़ी
रिजी थीं इसिटियं पाँच हो वर्ष के शीशक से राजा सिवमसाद की
रिजी का प्रजंप है। गया। पहिले तो इन्होंने घर पर कुछ हिंदी
थिए उर्दू पड़ी। पिर पीधीविटयां के स्कूट में सारप्ति का प्राप्यत करते लो। इसके पीछे संस्कृत का भी क्रम्यास किया। जब कि
राजा साहित की कोई १३ या १४ वर्ष की प्रयक्षा थीं कल्किये
के पीटियिलया कालेज के भीएसर बाबू तारधीवरण मित्र पीरार का काशीवास के क्रमें बनारस में बाता हुमा। उनके पुनों से पीर का काशीवास के क्रमें बनारस में बाता हुमा। उनके पुनों से पीर स्टोर राजा शिवासमाद से धनिष्ट मित्रवा हो गई। थीर वन्दीरो स्टोंने ब्रॉगरेज़ी थीर बंग्ला मायप्य संगतों थीर १९ वर्ष की धयमा में संस्कृत, हिंदी, पृत्वी, कारसी, चैगरेज़ी धार बंगल में घटने यागता प्राप्त कर ली।

इस प्रकार कपनी शिक्षा समाप्त कर कुकने पर कपने माना की सहायाना से बाबू शिव्यमसाद भरतपुर दरवार में नीकर हुए। यहाँ जाने ही कापने परिला कार्य यह क्या कि राज्य के दीवान हो, जी कि राजा की द्वाप धार रियासन पर कपना प्रमुख जान जुए था, बेंगरेज सरकार की ब्रह्मान से ८० कायमां सहित जेड़ मिजावाया धार प्रहाराज की स्वतंत्र कर दिया। इस कार्य से प्रवध देवकर सहाराज ने हन्तें क्याना प्रकील नियुक्त किया। इस ब्रावां में इन्होंने गयनींट से लड़ाई के तकाज़ के १८ छाल रुपय मांतपुर की माफ़ करवाप।

पा मात करवाप।

कुछ काल के पीछे ये मरतपूर की नीकरी छेड़ कर घर यहें
धाप धीर फिर भरतपुर न गए। सन् १८४५ ई० में राजा साहिब
ने मैंगरेज़ सरकार की सोवा स्थाकार की। उस समय सिक्य पुर्व
का आरंभ था। ये मैंगरेज़ी लहकर के साथ सरहह पर गर
भीर गमर्नर जनरल की आज्ञातुसार वहाँ इन्होंने एक प्रस्तेत
साहस, पीरता धीर स्थामिमीक का यह काम किया कि प्रकेट
शानुसेना में जाकर वहाँ की तोयें गिन धाप तथा धीर मी भेव ले
धाप। धय च, आप ही धकेले महाराजा विलीपसिंह की बंधी
तक पहुँचा कर जहाज़ पर स्थार करा धार।

सिक्कों से संधि है। जुकते पर जब वायतीर जनरल द्विमलें को नगर तो रूलें भी साथ केते वाप बीर एक पद विदोप पर नियुक्त किया। वदौ रूलोंने बड़े परिश्रम से यहना काम किया जिससे वे दिन दिन कोगरेज-कर्मचारियों के रूपायात्र होते गए। उसी रूपा के कारण राजा दिवससाद ने यह सेवाबीर सकि की कि जो उनके जाननेवाळे सब पुरुषों पर चिदित है। इजरत सत्र के पुरे बने पर ज़ौका पश्च नियाहा । इनका मतव्य था "जिसका खाना उसका ı" शिमले से बाहर राजा साहिब ने कछ दिन काशी में कमिश्नर व के मीरमुंशी का काम किया परंतु विद्या-विषयक रुचि के तार सरकार 🖩 उन्हें स्कूलों का इंस्पेक्ट नियत कर दिया। ी रंस्पेक्री में राजा साहिब ने मात्मापा हिंदी का जो उप-किया उसके लिये हिंही बोलनेवालें की उनका कृतव होना ए । उस समय शिक्षा-विद्याग में मुसलमानों का प्रायस्य था ये चाहते थे कि हिंदी का पठन पाठन ही उठा दिया जाय, ह उहूँ फ़ारसी रहे। अँगरेज़ भी इस विषय में सहमत थे के दिंदी में तब तक के। इं पेसी पुस्तकें न थीं जी स्कटों में आ सकें। परंतु राजा स्ताहिब ने हिंदी का पक्ष प्रतिपालन ा भीरस्ययं उसमें बनेक ब्रंथ रख कर उक्त सभाव की टर । पार भाषा की शिक्षा की खिर रक्जा। उन्होंने साहित्य. रख, भूगेल, इतिहास बादि विषयों पर सब मिला कर कोई दुस्तकें लिखों । काप बाबू हरिइचंद्र के विद्या गुरु थे ।

त्त्य, भूगोल, हतिहास चादि विषयो पर सब मिला कर कार्ड बुलर्ज लिनों। चाप बाबू हरित्यंद्र के विद्या गुरु थे। सन् १८७२ हैं० में उन्हें सी॰ पस॰ चार्ड॰ की उपाधि मिली सन् १८८३ में यंद्रा परमरा के लिये "राता" की पदची मास भागका देहांत ता॰ २३ मर्ड सन् १८५५ ईं॰ की कारी में हुमा।

### (२) महर्षि दयानंद सरस्वती।

्रह्मस्त्रहर्ष्ट्रभी दयानंद सरस्वती का जन्म सन् १८२४ ई० में गुउ-क्रिन्स हैं। यत देश के भेगरबी नगर में क्षमा था। ये भीदीर क्षमा थे थे। इनका क्षस्त्री नाम मृद्यांकर था इनके पिता पंचाशंकर एक प्रतिद्वित जमोंदार थे।

स्वामी जी के सामयिक प्रया के बहुसार वाह्यायसा में दर्र पीर हुद्ध यहुवँद का बच्चयन बारंग कराया गया। एक सम अब इनकी वाह्या केवल १४ वर्ष की थी इनके पिता ने इन्हें रिव रात्रि का मत रचने की बाह्य ही। रात्रि में सन लेगा शिवास्य हैं जागर करने गए। चीर सन तो तो गए परनु स्थामी जी के माँद न चाई। हैययेगा से उसी समय एक खूदा शिव जी की पिंगे पर चह गया थीर चहुं हुए चहुत को चाने लगा। यह देन कर स्थामी जो के मन से मूर्तिचुना से अबत उठ गई थार यह कह कर रार को चले खाए कि जब तक शिव जी के प्रसार दर्गन न कर रार को चले खाए कि जब तक शिव जी के प्रसार दर्गन न कर रार को चले खाए कि जब तक शिव जी के प्रसार दर्गन न

जिस समय स्थामो जी की वयसा २० वर्ष की हुई इनके वाचा का देहांत हो गया। वे इन्हें बहुत व्याहते थे इसलिये उनकी ग्रेप्त से इनके विश्व पर कड़ी चीट लगी चीर वैराय उत्पन्न हो जाया। इस समय इनकी जी चच्छा पीहत या जानकार पुरुष मितता उसीसे ये यह प्रश्न करते कि यनुष्य वामर किस मकार की हा सकता है पार उत्पर मिलता कि योगाम्यास से। यह सुन कर इयानो जी बैंग्न पेगाम्यास की शिक्षा प्राप्त करने की उनकट इच्छा हुई।





निर्चय किया और इसके लिये पिता की आहा चाही। पर वे क्यों बाहा देने रूपे थे हैं वे तो इनके विवाद की यक्ति में रूपे थे। बस्त, विना बाबा ही स्वामी जी घर से निकल पडे मीर साधुमी के सत्संग में निरत हुए, परंतु इन्हें यथार्थ में कोई साधु न मिला, जी

मिले उनसे इनका संतोप न हुया, चतः इनकी साधुद्धों से भी भवा हट गई। इसी बीच में इनके पिता जी ने इन्हें भान पकता बीर बार सिपाहियों के पहरे में घर के बके परंतु रास्ते में रात को उठकर वे फिरमान खड़े हुए भीर उत्तर में बल कनंदा के किनारे विभाग लिया । इस भोर इन्हें कई सब्छे सब्छे साधुकों के दरीन हुए धार उन लोगों ने इन्हें कछ याग कियाएं भी बतलाई। प्रस्करनंदा के सट पर पहुँच कर पहिले सी इन्होंने चाहा कि बरफ में गल कर प्राच देवेचें कार संसार के अंभटों से पार हो जायें पर फिर सोचा कि चात्महत्वा तो महावाव है, ऐसा क्यों करें ? विद्या-ध्ययन करके ही इस जीवन के: सफल क्यों न करें ? यह निरस्य करके स्वामी की मधुरा काए । यहां स्थामी विरक्तानंद नामक यक विलक्षण विद्वान सहायुरुष रहते थे । ये चालों से पंधे थे। बचला ८१ वर्ष की थी। क्याप्री जी उनसे विद्याच्ययन करने छते। रहीने उनकी खुब मन लगा कर सेवा शुभ्रपा की भीर उन्होंने इन्हें प्रसफ़ जिल से शिक्षा दी। जब ये विद्या पढ़ चुके हो घोडी सी सौर्ने लेकर गुरु जी से काशा सांगने गए। उन्होंने इनका बाशीर्याद देकर प्रसम्रतापूर्वक चाला दी बीर बादेश किया कि तुम देश का उद्घारकरो, लोगों का श्वसत्वार्ग से हटा कर घेद-मत पर लाओ। 'बनावारों' का नारा करो चार वेद-विदित सदाचारों का प्रचार करके मानव समाज का उपकार करो । गुर जो को इस बाक्षा के। स्वामी जी ने फिस प्रकार से पालन

किया यह सब पर विदिस है। इसी उद्देश से सन् १८७५ ईं इस्तोंने चार्य-समाज की नींच डाठी चीर उससे भारतवर्र कियना उपकार हुआ है यह किसीसे छिपा नहीं है। परन्तु स्व जो से मानुभाषा हिंदी का कितना उपकार हुआ यह बहुत ये स्रोग जानते चथवा विचार करने होंगे यद्यवि स्वामी जी क समय तक के रचे हुए भाषा-बंधी की क्वोलकरियन कह कर <sup>हा</sup> श्रदा नहीं करने थे तथापि उन्होंने जो कछ छिणा सब हिंदी लिया चार वेसी सरल दिंदी में कि जिमे सब लोग सहन समभ सकते हैं। इन्होंने हिंदों में येदों की टीका की, उपनिय पर टिप्यको लिखाँ, और सपने सिद्धानों का संप्रहस्य ''संस्यार्थप्रकारा' मी इसी मात्रा में प्रकाशित किया । बार्य सम के उपनियमों में हिंदी-भाषा का पढ़ना सब आर्थ समाजियाँ लिये पायदयक किया। स्थामी जी के बनाए ग्रंथों में ग्रत्यन्त धर रखने वाले, बीर हिंदी भाषा की न जानने वाले दूसरी भाषाग्री विद्वानों ने स्थामो जी से कई बार प्रार्थना की कि सन्यार्थप्रका मादि प्रथों का उर्द भीर भैगरेज़ी आदि भाषाओं में अनुवाद ! जाये ते। संसार का बड़ा उपकार हो । स्वामी जी ने उन छोगों <sup>हे</sup> सदा यही उत्तर दिया कि मैं अपने सामने अन्य भाषा में अपने प्रंट का अनुवाद न होने दुंगा । संसार का इससे बडा उपकार होंग कि सब हिंदी जानने वाले वन जावें। जो लोग मेरी एस्तकों धदा करेंगे वे अवस्य हिंदी पदना सोखेंगे। बाज कल इनके संख्यी प्रकाश भार आर्थ-समाज के प्रभाव से पंजाब में हिंदी का बा प्रमाय है कि जिसको कदापि बाशा न थी। इसमें संदेह नहीं कि प्रव भी पंजाब में उर्दू लिखने पढ़ने वालों की संख्या ग्रथिक हागी परंतु अक्षर केवल उर्दू होते हैं भाषा में हिंदी संस्कृत के शब्द भरे रहते हैं। उर्दु के मुसल्मान विद्वान् कहते हैं कि बार्य समा

त्यों ने उर्दू का सर्यानाश कर दिया। इसके सियाय देश भर में हों कहें व्यवसम्बद्ध का नाम व निशान सीजूद है यहां हिंदी भाषा के चर्चा भी प्रवस्य है।

स्वामी जीका वेदांत साज् १८८३ ई० में बाजमेर में हुआ। इनसे हैत का जो उपकार हुआ है वह निस्संटेह चम्ल्य है। वेद मत का मयाद, प्रचाने पूर्वकीति में लिया धीर अधिव्यात् उजति में उद्योग यह उन्होंने मारत-यासियों को सिखाया है। १९ वीं शताब्दी में जो महाल्या भारतवर्ष में हुए हैं उन स्वसंम स्थामी जीका चासन भेष्ठ है।

#### (३) राजा लक्ष्मग्रसिंह I

अञ्चलका कामणीसंह चतुर्वती शतिय थे। जन जागरा, जन्म तिथि ९ वक्यूयर सन् १८१६। येमे तो चरवालां ने इनकी शिक्षा पर क्रिक्टिकिंट समय से च्यान दिया जब से कि ये ती

किहा से बोलने लगे थे परंतु पांच परं ध्यस्या होने पर इन्हें विश्विषत् विधारम्म करावा गया। जन नागरी सहरां के दिख्या ना पूरा ध्यमाह हो गया तो संहरू ने इत्तरसी की जिल्ला दी जाने लगी। थे तीयपुष्टि तो ये ही, बार्स्य की ध्यस्या तक इन्होंने फ़ारसी बीर संस्कृत दोनों आपायों में ह ध्यस्यार अच्छी योग्यता आह कर ली। बारह वर्ष की ध्यस्या यज्ञीपयीत हो जाने पर खँगरेज़ी आपा की शिक्षा वाने के लिये हैं सागरा कालेज में धेदाया गया। जस समय ध्यन की तरह की। हैं प्रम प. भादि की परीक्षायं न होती थीं, केयल सानियर, दाने पर्म प. भादि की परीक्षायं न होती थीं, केयल सानियर, परीम् पर्मा की। बालेज में धंगरेज़ी के साथ इनकी दूसरी माता संस्ह थी थार घर पर थे हिंदी, बरबी बीर झारखी का ध्यम्यास किंग करते थे। कालेज डोइने पर इन्होंने बाला भी सील ही। है सरह से २५ वर्ष की ध्यस्या में इन्होंने कई एक आपाशों में धर्म्य

राजा लक्ष्मणसिंह कालेज से निकल कर पश्चिमीचर प्रदेश के छोटे लाट के दफ़्तर में सी रुपए मासिक वेतन पर ब्राग्नयाह





करने के काम पर जीकर हुए। तीन घर्ष के बाद इनका घेतन १९९) मासिक हुण धार ये सदरकोई के दश्वर में नियत हुए। इसके दो पर्य पीछ सद १८५५ ई० में इन्हें इत्तों को नहसीस्ट्राणि मिस्टी। उन दिनों इराये में ह्यू न साहय करेज़्द थे। ये इनके श्राण पर मोदिन होकर दनने कर्यन मसब्य थे। घरनु, उनको सहायका से राजा स्थादिय ने इराये में ह्यू म हार्य स्कूल क्यांचित किया जो कि क्षत्रतक विद्यामान ई भीर जिससे प्रसित्त वर्ष करने करने योग्य विद्यार्थी पास होते हैं। इनको कर्यन आपनी से कर्यन प्रमाद हेकर हाम साहक ने प्रवर्तन हेकरो बक्षों सार्थन क्षित्र जिससे गयर्नमें दे कर्ये हर्यों एश्वर क्षत्र हमा दिया और बोदें के। बहरी कर हो। वह सन् १८५६-५३ की बात है।

राजा न्याहिय बाँदे से शुद्दी हेकर बपने घर आगरे के जा रहें ये कि उसी नमस्य निवाहियों का बनाय है। गया। जब बाप हहाये के पास पहुँचे मा सुना कि यहां पर भी बढ़ा उपजय सम्या हुआ है। कम पे मीन्या हान न्याहिय के पास पहुँचे धार उनके बहने के प्रमुक्तार बहुत में चैतीन्त्री बालकों धार मेमा के स्वकृताल धारारे के लिते में पहुँचा हिया। घर पर पहुँच कर दल्लीन राजपुनी का पुरु मुख्या बहार पीर उन्हें देनार ये हाम साहब की रहत के दहाये की जाने याने ये कि तब तक के बहुचे दक्के घर पा बागा। इन्होंने उनके का घरनी ही नहां में रक्का थिए जब दिहा के बार्यान करके नरकारी भीज ने दराने पर पाया दिया ना इन्होंने वार्यान करके नरकारी गांध दिया थार पाया दिया ना इन्होंने वार्यान कर ग्रीज का गांध दिया थार वे एस्ट्रावेश में स्वीमान्यन वरें।

रम राज्ञभीत के क्षिये इन्हें सरकार ने करका का इकाया माही. हैमा बाहा चरंतु इन्होंने कामगहर्वक यह कर कर वस्त्रीकार कर दिया कि हमने का कुछ किया ज्ञामीय धर्म के घतुसार किया। स्पर्म दुसकार की कम व्यवस्थकता है तब करने परिक्षे दर्शने का हिन्दी बलेक्ट्री ही गई धार ८०० कर मासिक वेनन पर पुनंदगहर हो इनकी बदली हुई। यहां इन्हों ने २० वर्ष काम किया धार छर १८८९ ई० में परान लेकर वे फिर चपनी जन्ममूमि आगरे में से लगे। सन् १८७० ई० के प्रथम दिली दरवार में इन्हें गयनेंग्ट राजा की पदयी प्रदान की।

यचपि हिप्टी कलेकुरी के कामी से इन्हें सबकारा बहुत क मिलता था ता भी हिंदी की चौर इनका वैसा प्रेम था कि जी सम बचता उसे वे उसोकी सेवा में लगाने। इन्होंने गवर्नमेंट की बहु<sup>नेर्र</sup> पुस्तकों का चंगरेज़ी बीर फ़ारसी से हिंदी में उत्था किया, कि में से पक ताज़िरात हिंद का चतुवाद "दंड संप्रह" है। रहीं युर्लदशहर का पक इतिहास मी लिखा था जा कि हिंदी, र्या धँगरेज़ी तीनों भाषाचों में छपा है। हिंदी-जगत में चापका <sup>मार</sup> अमर करने वाले शकु तला, मेघवृत बीर रख्यंश इन तीनों पुलकी के भाषाञ्चधाद हैं। इन पुस्तकों के चतुवाद में इन्होंने जा <sup>बएने</sup> पांडित्य का धमन्कार दिखलाया है वह किसी साहित्य प्रेमी से छिपा नहीं है। आरतवर्ष सथा योरोप के विद्वानों ने भी बापकी हिंदी का चच्छा कयि माना है। इनकी लेखनी में यह ख़बी है कि पद्म की कीन कहे गद्म में भी उर्दू फ़ारसी का एक शस्त्र नहीं भाने पाया है, फिर भी पक पक पद सरस, सुपाटव, द्वार सरहता से भरा हुया है। इनका देहांत ६९ वर्ष की बदला में ता॰ १४ जुलाई सन् १८९६ ई० को हुआ।

-





पीण्डन गौरीदच ।

#### (४) पंडित गौरीदच ।

4.

हित गौरीदत्त भारद्वाज गोत्रीय सारस्वत माझण थे। प्रे जन्मभूमि लुधियाना, जन्म तिथि मि॰ यौप द्यदि २ संवत् १८९३।

पंडित गीरीवृष्य के दादा नायू सिध्य एक प्रसिद्ध तिक्रिक पंडित थे, पर इनके पिता क्रारसी में भी घष्णी योग्यता रखते थे। वे सरकार को तरक से सतळक के बुळ पर सरहरी द्वारोगा थे। पंडित गीरीवृष्ट को केई पांच वर्ष की उमर धी कि एमके घर पक संन्यासी भागा थार उसने इनके पिता को ऐसा बान दिया कि वे तुरंत संसार का सब माया मोइ छोड़ घर के निकळ पड़े। तब इचकी माता भागे दोनों वर्षों सिहत मेरट की बळी पड़ी त

पंडित गीरिवृष्य के। मध्यत ते। प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल सावारण पंडिताई की दिवला दो गई ची परंतु वय मात होने पर एनोंने कारती थार चेनटेज़ी का स्वयं ध्रध्यास किया। तद्दनंतर रहकी कालिज में मस्ती हो कर बीजाधित, रेखार्गाधत, सर्वेदंग, हारंग भीर दिल्य चादि व्यवसाय सीके। साथ दी कुछ वैपक धार रहिमों का भी व्यवसाय सीका।

सन १८५५ हैं॰ में पंतित गौरोदण १८ वर्ष की मवस्या में पक मदरसे में नौकट हो गए परंतु इसके दूसरे वर्ष मेस्ट में बळवे का और दोने से दिहीं से बाई हुई सरकांछे सेना में अपने मीला के सहकांछे ग्रामस्ता होकर जनतः तक गए परंतु यह मृश्युनुस ययसाय इनकी रूपि के अनुकूत न या इसिटये पक हा याँ इन्होंने यह काम छोड़ दिया थार मेरट के लीट गय। बट्या है शीत हो गया था। अस्तु, इन्होंने हिन्द एक मदरमें में नीक्से कर धार बानंद से समय बिनान रूपे। अथय अपने निज्ञ के का दें ते के ययसाय भी बन्होंने चलाप थार चालीस वर्ष की अपहर तक इतना अन पेटा कर लिया कि बुदुग्ये में अपने आप बेटे ब सकें, किसी का आधित न होना पड़े।

चालीस से पंतालिस वर्ष को प्रवस्था के प्रतग्त पंडित गीरे इस के जीवन में बढ़ा हेर फेर हो गया। सहसा इनके जी में घ वात समा गाँ कि स्वार्थ संचय ता बढ़त किया। जाव कुछ परमां या परलीक-हित कार्य करना चाहिए। यह विचार कर हकाँन स्टूर्ड को सेवा वृच्छि छोड़ हो धार अपनी मातृमाणा नागरी को वैव करने में स्वचित्त हुए। पहिले तो अपनी सब जायदाव देवनागर्र प्रचार के लिये समर्पेण कर उसकी रिजस्टी करा हो, फिर देशाउर करना चारंश किया धार गाँव गाँव नगर नगर देवनागरी प्रचार है छाम सम्भात हुए व्याच्यान देते फिरले छगे जिसका परिणाम यह छाम सम्भात हुए व्याच्यान देते फिरले छगे जिसका परिणाम यह छो कह कह जगद सेव प्रचारी के स्कूल तक खुल गए धीर बहुत है छोगों का विच्न इस चीर आकर्षित है। गया।

पंडित गौरीद्रक ने नागरी-प्रचार के लिये होए जीवन में वर्ग भन से चेष्टा की। इन्हों ने नागरी प्रचार के लिये कई एक ऐसे बेड़ या गौरकार्यये बनाप जिन्हें देखते ही आदमी की तबीयत उनमें उल्लेश पिर नागरी खरों का उसे झान हो जाय। इन्होंने स्त्री-प्रियों पर तीन कितार्वे लिखों जिन्हें गयनमेंट ने भी पसंद किया थार एवं इनाम भी दिया। इनका बनाया हिंदी भाषा का एक कोप भी है जो अपने इंग का बच्छा है। इन्होंने इस विषय में जो सब से वहां काम किया यह मेरट का नागरी स्नुस्त है। यह स्नुस्त अब भी विप्तान है भेर उसमें मिडिल तक नागरी की जिहार दो जाती है। हम दें पुरु का मिलक सहायता गवनमेंट भी देती है। नागरी-मानर के संबंध में बंदे से जो रूपया बाता था उसे ये नगर के रसिंग के पास कमा रखते थे भीर बहुँ से उसका जाम क्या होता था। रखोंने सल १८९४ हैं में स्वयं छोटे लाट के पास दुफ्तरों में नागरी प्रचार के लिये पक्ष मेंगरियल मेंजा था थार जब काशी नागरी प्रचार के लिये पक्ष मेंगरियल मेंजा था थार जब काशी नागरी प्रचारी का नागरी प्रचार के लिये पक्ष मेंगरियल मेंजा था थार उस होती सस्वान का होती स्वान का स्व

६५ वर्ष से भी ऊपर पावला है। जाने पर पंडित गीरोन्स जुप चाप है। कर महाँ पेठे। जहां कहाँ मेला होता वावना नागरी प्रचार का भंडा हेकर जाते थार नागरी मापा की उन्नति पर व्याल्यान देते। प्रत्येक सभा सोसायटी में जाकर नागरी प्रचार का गीत गाते। इनसे छोग यात्र राम, प्रचाम के बदले "जय नागरी की" कहा करते थे। इसी प्रकार लड़के भी हाला करते हुए इनसे पीछे चलते थे। इनका देहांत ता॰ ८ प्रत्यप्ती सन् १९०६ हैं० के हुमा। इनकी समायि स्त्र में स्युक्त हैं पर है थीर उस पर भोटे चस्सी में "हुल संस्थासों नागरी प्रचारानक" चीकन है है

## (५) मिस्टर फ़्रेडरिक पिंकाट ।

अहरहरू होते कई योरोपनिवासी विद्वान पेसे हो गप है जियें

में हिंदी साहित्य में विद्वता प्राप्त की है पेर क्षत्रे

हिंदि साहित्य में विद्वता प्राप्त की है पेर क्षत्रे

हिंदि साप द्वारा उसकी सेवा भी की है परंतु हर्ने

हर्दे कि हैं कि सिंद साहब ही देसे ये किलें हिंदी ित की की

व्यस्तन था भार का अपने आरतवासी मिज़ें से आगर हिंदी ही

पेन पत्र व्यवहार करते थे। आरतवार्य की और इस्ता वहा करेंद्र भी

पत्र स्वा अलाई का अवसर पाने पर वे कभी उससे नहीं चूकी
थे। आरतवार्य से हआरों की स्व दूर रह कर इससे क्षेट्र करना इन्हें





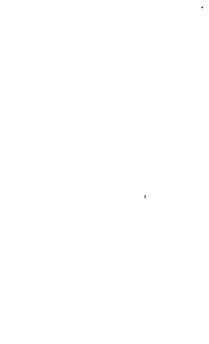

उन्नति प्रदेश कुछ काल के पीछे थे पलन कम्पनी के छापेशाने के मैनेजर नियत रूप। इस पद पर रह कर इन्होंने कई मच्छी मच्छी पुस्तकें लिखों । देशी भाषाओं में पहिले पहिल इन्होंने उर्द का मध्य-यन किया थार उसके अनंतर गुजराती, बँगला, तामिल. तैलंगी. मळायळम, बीर फनारी आपार्च सोखों धार सब के चंत में हिंदी की ओर रनका चन्नराग हवा। बस फिर क्या था हिंदी पढने ही की देर थो कि बौर सब भाषाओं पर का बनुराग एक इसी पर मारुष्ट हेराया । हिंटी पर भाषको प्रीति इतनी वढी कि माप भनेक हिंदी समासार यहाँ के पाउक बन गए बार कभी कभी छेख भी उनमें देने लगे. होते होते इनकी सकीर्ति चारों कोर फैलने लगी। रनकी बनाई वस्तकों सिविल सर्विस परीक्षा में नियत हुई। धार हिंदी के विषय में दमकी बानें प्राचाशिक मानी जाने लगीं। बदरी चटरी हिंदी पुस्तको पर ये चयनी सम्मति लिख कर विलायती पत्रों में छपवाते, इस प्रकार भारतवर्ष को हिंदी रखिक मंडली के हृदय में भी स्न्होंने स्थान पाछिया । सस्य के कुछ वर्ष पहिले गिरुवर्ट बीर रिधिंगटन करपनी के वर्धी विभाग के ये मंत्री नियत हव धार शंत काल तक वहीं काम करने रहे। सन् १८९५ ईसवी में ये भारतवप में रीक्षा घास की शैती की उन्नति कराने के उद्देश्य से आए। पर होनी बड़ो प्रबल होती है। जिस भारतवर्ष से आपको इतना प्रेम था यहीं उसीकी गोट में सायकी बातमा ने शांति प्राप्त की। इसी पीहा भास की खेती के उद्योग में वे छखनऊ आए थार वहाँ सात फ़रवरी १८९६ के इन्होंने इसी देश की भूमि में चपने प्राथ छोडे।

स्त्रीने घपना विवाह २३ वर्ष की व्यवका में किया। इनकी स्त्री का स्वरावास सन् १८८८ ई० में हुमा, संतरीत हनकी केवल पक क्या हुई। इनके बनाप या समादित ७ प्रम्य हैं। कई चर्या तक क्या हुई। इनके बनाप या समादित ७ प्रम्य हैं। कई चर्या तक क्यों में पक व्यावास्त्रीवर्षी महन्त्रार केवेंग्री वर्डू धर हिंदी में निकाला था। ये स्वमाय के बड़े सीचे थेर स्वरिष्ठ के बड़े पक्ते थे।

## (६) बाबू नवीनचंद्र राय ।

बाव् नवीनसंद्र राय उक्त राममोहन राय के पुत्र थे। स्त्र

हुक्त कर कर के स्वर्ध के उद्योग हो स्वर्ध के सार्य में मेर्ने के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के

इनकी चार्थिक चयस्या यहुत ही शोजनीय थी इसिटिये ही ने १३ पर्य की चयस्या में सर्पना में १६७ ६० मासिक पर नीकी करटी, परंतु जब इस्टोंने देखा कि यदि ईजीनियरिंग का प्रध्यान कर खिया जाय तो कुछ बड़ी तनाबाह मिळ सकती है तो दॉने



बाबू नवीनचम्द्र शयः।



बालू मधीनचंद्र राय डीसे सब विषयों के प्रसिद्ध पंडित थे पैसे ही सदाचारी, जितेंद्रिय बीर द्वानशीस भी थे। वे सदा दीन तुयी शोगों को सहायता करने भीर दिश्ला का प्रवार करके देश दित करने में तायर रहने थे। पंजाब में स्त्री-शिक्षा का बीज बोने चाले ये ही महादाव हैं। स्त्राहैर में सब से पुराना नार्मल फोमेस रहन्द्र रहाँका स्थापित किया हुमा है। एन्लेंने स्ताहीर में सबू विषयों पर पानांस्त्राच करने के उद्देश से एक सन् सना योस्त्री थी। पंजाब पिरशीयवास्त्र कीर कीरिये स्त्र कीर्य के स्वाप्त क्यान व्यय-स्वार के। पंजाब पुनिवार्तिस के फोरों भी थे धीर करें पर्य तक रहतें में भाविश्वार्यित राजस्त्रार कीर सिसंग्रक का काम भी किया पान शिक्षा-विभाग से घनिष्ठ संबंध होने पर इन्होंने संस्कृत भा हिंदी भाषा में अच्छी अच्छी पुस्तकों की रचना की जिनमें से बहुतेर पुस्तकों अब तक पंजाब युनियसिंटी में पढ़ाई जाती हैं।

इन्होंने हिंदी में झान-प्रदायिनी-पत्रिका निकाली थी की स्वीधालिएकार्म संबंधी कई पत्र निकाले मेर विध्या-विवाद प्रकृत पुस्तक रखी थी। ये खपने अनुष्टान के बड़े हुड़ भीर पूरे प्रेष् पकारी पुरुष थे। इन्होंने मृरीबों को बोपिंध देने के लियं नित के कई दबालाने बोले थे, तथा ये धार भी जनसमुदाय के उपका के कामों में सदा दचिवच रहते थे। परिश्रमी तो इतने थे कि इन्हें स्वार्थ में अपना में पाले बश्चों का साथ पाउपाला में पाले बश्चों का साथ परिश्रम करते थे। इनका सिद्धांत यह था प्राप्त के धांकते सत्तम पाउपाला में पाले बश्चों का साथ परिश्रम करते थे। इनका सिद्धांत यह था प्राप्त धार पिद्धांत सहसुत्र का पारावार नहीं है इसिल्ये मनुष्य से साथक्षीयन विधापाकों के परिश्रम करता बाहिए।

सन् १८८० ई० में इन्होंने सरकार से पेंदान है ही थीर एं हाम रियासत के दीवान हुन, पर वहां से भी द्योग खड़े जाए थेंग छंतुरे के पास वस नाय बसा कर उसीमें रहने छो। इस नां मा नाम इन्हों ने श्रह्माचा रक्ता था क्योंकि इसमें परिवर्टन प्राप्ता ही बसाय गय थे। सन् १८९० ई० में इनका परहोक पार्ट हुगा।





बास्टर ए. एक्. रुडान्क् हुनेशी, सी. चार्र. रैं-

## (७) डाक्टर ए. एफ. रुडात्फ हर्नेली, सी. ग्राई. ई. ।

से तो बाकुर हर्नेकी योरोप महाद्वीप भर में एक सुर्मासक विद्वान् पुरुष हैं परहमारे हिंदी-हिंतीपी महानुभावों में भी बापका बासन सब से केंचा है। बपनी सातुभावा की उन्नति के लिये बेटा

करना हमारा तो कर्तव्य ही है परंतु आपने विदेशी है।कर भी हस भोर चिरोप व्यान दिया धार हिंदी भाषा संबंधी आयंत किन मर्भो के हल करने का उच्चोग किया-यह हिंदी के छियं यिदोय गीरस मार सींभाग्य की बात है।

इसी अध्यापक अवस्था में इन्होंने "गोड़ीय भाषा अर्थात्

भारतपर्याय भागामं के समुदाय के व्याकरण पर एक देखांवर जो कि बंगाल परिायाटिक सोसायटी की पांचका में प्रकार हुमा । इस केख से देश देशांतर में सापके पांडिय का मक्ष फैल गया । उस समय बनुनेरे लोगों का पेसा विकास था कि हिं संस्थत की नहीं बरल मनार्य भागामां की शासा है परंतु हमें जाजूर महाशाय ने संस्थल बीत माठन के लिख लिख व्यावरण है नियमों पीर साधारण बोल जाल की तथा करिया की राष्ट्रों के मिलान करके यह सममाख सिन्द कर दिनाया कि हिं भाग संस्थल बीर प्रास्थत से निकली है, इसका मनार्य भागामां है कोई संबंध नहीं है।

डाकृर हनेकी सन् १८०६ में ईगर्लंड के बले गए धीर वर्ष पाप सन् ५० तक उक्त व्याकरण की रचना में लगे रहे। सन् १८० में इस व्याकरण के प्रकाशित होते ही चाप एक नड़े भारी भाण तत्वक पंडित माने जाने लगे। सन् ८२ में (Institute de France) इंस्टीट्यूट डी फ्रांस नामी पेरिस की एक सभा ने प्राप के। स्वर्ण पदक प्रपंक किया जो कि उस सभा से प्रतिवर्ष सर्वोचन मंग्र है विषे दिया जाता था।

सन् १८७८ में डाकुर साहव पुनः भारतवर्ष को लीट आप की. कळकत्त के केपेड्रिल मिशन कालेज के प्रधान प्रिंसिपल नियत हुए। सन् १८८५ में आपने डाकुर प्रियसेन के साथ चिहारों आया के कीप सम्मादित करना आरम्भ किया। पर शोक है कि वह पूर्व में हो सका। सन् १८८६ में आपका प्यान चंदचर्दाई हत पृथ्वीपड़ें रासों की तरफ आकर्षित हुया। आपने २६ वें प्रस्ताय से ३४ वें प्रस्ताय तक उसे सम्मादित करके प्रकाशित भी किया थार २७ वें समय का चतुवाद भी छपवाया। परंतु जब सापको रस मंध के चंदवरदाई हत होने में संदेह हुया तब इसकार्यको चंद कर दिया। सन् १८८८-९० में बाएने "उवासम दस्यायो" नामक जैन-धर्मायतमंत्री गृहकों के उपासना-मंथ को प्रकाशित किया जिससे जैनियों में प्राप्ता नाम हो गया। इसी ब्रयसर में पूर्वीय तुकि-स्नान से प्राप्त हुई "यायर को पोधा" नामक एक हस्तिव्यित पुस्तक का जो कि सन् ४५० हैं० के ब्रास्त पास को दिखी हुई धी ब्रापने समादन किया।

सन् १८९८ ई० में गयनैमेंट ब्याफ रिडया ने हमेंडो साहब केत मध्य परिवास प्रमान संस्कृत मंत्रों को जीच पर नियत किया। इस कार्य केत भी चापने बाढ़ों योग्यता से सम्मादित किया। बन्त १८०६ हैं में परिवारिक सोसाबदों ने बायको भाग-तत्त्व-संबंधी मंत्री-सुना। इस वसू वर ब्यायने १२ वर्ष तक कार्य किया।

लिया जा युका है कि हमारे चरित्र-नायक सन् ७८ में कैथे-मिल मिशन कानेज के चध्यापक नियत तुप थे। तीन वर्ष काद भाष कळकता महस्सा कानेज के बच्याक चीर मस्त्रियों कानेज के भाष्यापक नियत युप। उसी भाष्या में सरकार की चीर से पुरा-चाय समयेषी जीय की रिपोर्ट जियने का काम भाषके सीया गाया। उसके पूरा होने पर सन् ९० हैं में स्वर्षीय महास्त्री विकृतिया ने भाषकी सी. सार्व, है की युद्धी प्रदान की।

बाबुर हर्नेशी सन् ९९ में चिरकाल के लिये रंगलेंड के चले गए। परम्नु उनकी सुकीति चयलों यहां थिर है।

### (८) पंडित वालकृष्ण मह।

दे गए। पंडित बिहारोलाल जटकरी से चाकर प्रयाग में <sup>एर</sup> लगे। इनके जानकी प्रसाद और वेखी प्रसाद दो पुत्र हुए। पं<sup>हर</sup> बालकृष्ण जी वेखी प्रसाद जी के पुत्र हैं। वे स्वयं पड़े लिखे <sup>ही</sup>

बहुत न थे पर इस घोर उनके चित्त को प्रवृक्ति चौर शिंच बिशेप पी। पंडित बाल्हण्या अह का जन्म संवत् १९०१ में हुचा था। इनकी माता बड़ी चिदुपी थाँ इसस्तिये इन्हें जन्म से ही विधान्य यन का व्यस्त छग गया। कुछ बड़े होने पर इनके पिता मेंगर बार्च चादि ने बाहा कि यह बाल्क दुकानदारी के काम में दूचित छों कर व्यावार-कुशल हो। परंतु थे उस चौर प्यान महाँ देते थे धौर प्रपत्ने पड़ने लिखने में छोंग रहते थे। उत्पर से माता का यहाँ गई।

सन् ५७ के गृदर के पहचात् देश में धँगरेज़ी राज्य का दर्श द्या दोने से धँगरेज़ी भाषा का मान बढ़ने छगा। मस्तु १नकी

शासन था कि वेटा तुम ,ख्व पढ़ो । तदनुसार ये १५-१६ वर्ष की

प्रवस्था तक संस्कृत पढ़ते रहे ।



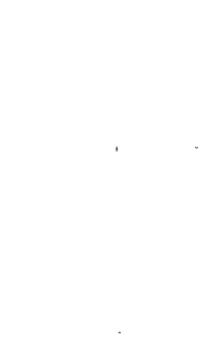

ŧ

26

चतुरा धैर दूरद्दिनी माता ने इन्हें कैंगरेजी पढ़ने की प्रेरणा की। माता की माजा मान कर ये एक मिशान-स्कूल में भरती हो गए। यहाँ इन्होंने पट्टेंस तक दिखा पाई धीर वाह्म्बल की परीक्षा में कई बार इनाम भी पाया। पर इससे यह न समभना चाहिप कि इनकी पर्धार्मिक श्रवा में भी कुछ बहु। उनगः ये वागरे हिन्नू धर्म पर हृदय से हृद थे पिर इस्ते कारच से उस स्कूल के पादरी हैंड मास्टर से याद विवाद है। उठने पर इन्होंने स्कूल छोड़ विया।

मिशन स्कूछ छोड़ कर वे पुनः संस्कृत का बाज्यपन करते छने । व्याकरण भीर काहित्व का त्युव अनन किया। इसी बीच में ये जमुना निश्चन स्कुछ में बाज्यापक हो गय परंतु वपने पर्स के यटछ पक्ष-पारी होने के कारण इन्हें यह बाज्यापकरण भी छोड़ना पड़ा।

स्वतंत्रता की जुन सवार होने के कारच ये बहुत [हनों तक वेकार थेठे रहे परंतु इसी बीच में जब हनका विवाह हो गया तब कमाने की जिल्र हुई भीर कोई कच्छा व्यावार करने की इच्छा से ये कछकचा चछ गए परन्तु शोधही छीट भी बाप। कछकचे से पाकर ये पहिले की तरह हाथ पर हाथ र क कर थेठे न रहे सरह पर पर के अमूल समय के समस्य की संस्कृत-साहित्य के यापयान चीर दिंदी-चाहित्य की छेपा में विजाते छो। उस समय के समस्य साम्त साला हित्र की ऐपा में विजाते छो। उस समय के समस्य साम हित्र की ऐपा में विजाते छो। उस समय के समस्य साम हित्र की प्राप्य में स्वता साला हित्र की एपा में विजाते छो। उस समय के समस्य साम सित्र सिंदी-चाहित्य की छेपा में विजाते छो। उस समय के समस्य साम साम हित्र की एपा में किया है।

हसी समय प्रयाग के कई शिक्षित युवकों मे सन् १८७० ई० में विद्योगवीं नी नाम की एक सभा कांधित को धार निस्त्य किया कि प्रति सभासद से पाँच पाँच रुच्या वंदा हकड़ा करके एक मार्चिक पत्र प्रकाशित किया जाय, तद्युसार "हिंदी-प्रदीय" का जन्म हुमा धीर मह जो उसके संपादक हुए। जब "हिंदी-प्रदीय" का मकार हुमा उन्हों दिनों में सरकार ने प्रेस पन्नु पास किया जिससे अयमोत होकर "हिंदी-प्रदीय" के सन्य हिंदीचियों ने तो उससे माक्षा तंक तोड़ दिया परंतु इन्होंने उसे ह्या में ने दों । मातुःभाषा को मार प्रविचल भक्ति के कारण वे चलाते रहे ।

बानू हरिस्चंद्र कहा करते थे कि हमारे वाद दूसरा मह जो का है से। टीक ही था। इनके लिखे दूर कलिराज की म रेल का विकट खेल, बाल विवाद नाटक, सी प्रजान एक छी मूतन ब्रह्मचारी, जैसा काम वैसा परिचान, प्राचार विधि आग्य की परख, पट् दर्शन संबद्ध का भाषानुवाद, गीता बैंदर

रातो को समालोचना, ब्रादि लेख देखते ही योग्य हैं।
पंडित बालहप्य जी हिंदी के एक सब्बे हितेब्दु भीर हैं।
लेखक हैं। ब्राप स्वमाय के सादें सलप्रिय सजन हैं। वहें हैंगें
भी हैं। ब्राप स्वमाय के सादें सलप्रिय सजन हैं। वहें हैंगें
भी हैं। ब्राप सनातन-धर्म के ब्रमुयायों हैं, पर प्रेथपरंपर के प्रचान नहीं हैं। ब्राप सल समय कायस्थ पाठशाला में संस्कृत के ब्रम्यार हैं। हिंदीमदीप थोड़े दिन हुए कि बस्त है। गया।





बाबू तोताराम

#### (६) बाबू तोताराम ।

हैं तोता राम जी कायक थे। इनका जन्म आयक हुका वि

र संवत १९०४ में हुका था। इनके पिता खाला कि प्रान्तवंद सासकी स्टेशन के पास नगलासिंह में इति थे पर फिर थे गीहाना में जा बसे धार थहाँ पर पक मदरसा सांवित किया।

यचिए एक्टीनड़ के ज़िले में उन्हें भीर फ़ारखी का प्रधिक प्रचार होने के हात्य बाबू वीताराम के घर के सब लोग उन्हें फ़ारखी में ही प्रयोग थे परंतु इनकी घर को साथा हिंदी थी थीर घर की ख़िये तक को हिंदी में रामायण पड़ने का चम्याख था। इसीले इन्हें पारंभ में हिंदी की दिश्शा ही गई। इन्होंने चम्ययन में ऐसी सीमत दिखलाई कि साल अर में हो साधारख गांवत थार लिखने पड़ें योग्य हिंदी सीच छो। तब इनके दिवा ने इन्हें सालनो के सरकारं स्टूल में विज्ञाय। यहाँ को चड़ाई भी दन्होंने लगे हाथों समास के बीर चंतरुतों भाषा की दिश्हा पाने के लिये करीलड़ के जस स्कू में आ भरती हुए जो कि षण करीलड़ कालेज के नाम से प्रसिद्ध है

यही यह भी कह देना वायदरक है कि इनके प्रारंभिक विद्याग्य पंडित क्षेम की बड़े शतिततील सक्का बीर पर्क में अदावान्य सा पुरुष थे। बड़े होने पर भा बाबू तोताराम जो भी पेसे ही हुए। इ से बाहर वक बालाग्रान दाहर में स्वतंत्र पहते हुए भी इनके था। परहा विधाण्यान में व्यतित होते थे। सन्द १८६३ में इन्तेंने पंट्रे पास कर स्थिता धार फिर भी बाते पढ़ने के किये बातरे के सेटनो इसके में मरती हुए। यहां चाप विस्त समय बी॰ ए॰ हास्स में प नते में संभी संस्था इनके दिला का देवीन के गया। हमें में भी कुछ देशा क्षेमधा जिसमें दर्ज उपकृत के करने में भीज देना पत्रा।

पहना धोड़ देने के भोड़ हो दिन बाद जार जनएम है के मास्टर नियन हुए थेएर निरू चारकी बनाम के ग गरे। यहाँ इनका हिंदी केम थेएर भी बहु गया। इन्हेंने परी कनोग" नामक युस्तक हिंदी में निर्मा। किर बंग्ला प्र महागढ़ों चाहि भागाओं कर चय्यवन हिया थेए करिं

करके मैकरों से इस्मीएत है दिया। इस प्रकार सेवा-मुखि से स्वतंत्र द्वेकर होते स्व. (८) मैं क्रिकेट में कपना छाराम्मना स्रोता थार वहीं से नार नामक दिंदी का सामाहिक पत्र निकाला। इसके हुसरे वही सेवुक मांव के छोटे साट को सहायता से सायस सार्वेत हैं प्रकाशन स्वापित किया।

बापू तीताराम जी हिंदी भागा के सनन्य ग्रामींबंत में, विषय में इन्होंने यथासाध्य परिक्षम किया। इन्होंने वह इं संबद्धीनी सभा स्थापित की भी जिसका यह उद्देश था कि है माण को बच्ची पच्छी पुल्तक छणा कर सस्ते मून्य पर बंदों जें एवेंडोने स्वयं कई पुस्तकें दिख कर सभा के समर्थक थे गी हैं में से पक करी-सुवोधिनी है। आप अछीनट् की प्रदर्शनें में हैं विभाग के मंत्रों थे। अस्तु, आपने हिंदी-दिशि वार्डो के कर्ण इं इनाम दिखा कर उनका उत्साह दुनना किया थेतर इसी तर दें विद्यों भाषा की बोर से सर एंटनी बेइडानल के यहां वेड्रॉं

जाने वाला था तो जापने कायस्य कानफरेस के सभापित<sup>त</sup> ६००० कायस्थों को हिंदी के पक्ष में राय देने के बाय्य क्रिया <sup>पा</sup> क्लोंने 'राम रामायक' नाम से वाल्मीकीय रामाय<sup>क है</sup>



### (१०) राजा रामपालार्सिह ।

रा

्जा साहिव का जन्म एक प्रसिद्ध धीर प्रतापी कुछ में बुचा है। साप सवध प्रति के फे प्रतापगढ़ के तरलु क़ेदार मृत राजा हतुर्गट

कि ज्येष्ठ पुत्र श्री काल प्रतापसिंद जो के छीते पुत्र हैं। आपका जन्म संयत् १९०५ की भादी पुत्री । कुमां।

राजा साहिब बाल्यायसा ही से चत्यंत तीमदुद्धि बीट <sup>हो</sup>

स्वभाव के थे पर साथ ही विचारयवन में ब्राजुरात भी स्वाभी था। आपने सात वर्ष की जयस्था में हिंदी में पूर्वकप से <sup>वा</sup> मात कर सी थी। नागरी पढ़ क्षेत्रे पर आपने क्षारसी का <sup>क्षम</sup> आरंभ किया धीर पांच वर्ष में कारसी में पूर्व यायता प्राप्त क बीगरेजी धीर संस्कृत का चरधयन आरंभ किया।

इसमें भी राजा साहिब ने प्रभ्यास भेर युद्धिबळ से पीय पर्षे में येसी वाम्यता माप्त करळी कि प्राप संस्कृत के क्रिप्र<sup>कीर</sup> ऐंदी का ममें समभने धार चंगरेजी में वार्तालाप करने छंगे <sup>थे।</sup>

मित्र भित्र भाषामां के पीर भित्र भित्र मत मतीतों से <sup>60</sup> रचने वाले मंथी के पड़कर राजा साहिब के हृद्य में वर्ष मम्पता ने कान मान कर लिया। इसलिय वे पुक्र मान प्रमा के प्रपुता काराज्य देव मान कर पुरानी लकीर के मुक्तीर रार्ट

विरुद्ध हेर तथ । इससे इनके राथ संबंधी बीट इनके पितामह गा और स्वयं इनसे बाग्रसथ हेर राथ । पटत दर्बीने दिन





को मोर प्यान न दिया पार अपने खिद्यांत पर हह रहे। १८ वर्ष की प्रयक्ता में इत्तेंने भानरेरी मोजस्ट्रेटी स्वोकार की पीर इसके प्रतंतर प्रस्यम धीर उम्र क्षेत्रों की परीक्षामां को पास किया। राजा 'साहिष पक न्यायतील धीर देशहितेथी पुरुष हैं इस लिये प्रदूरदर्शी लेगी की हाँछ में कुछ स्टब्जे लगे।

बस्त, राजा साहिय ने इंगलेंड जाने की इच्छा प्रकट की, इस पर भी पुराने विचार के छै।वेह ने बसंबर्त प्रकट की परंत चापका ता उस उपति-दाली देश की सामाजिक राजनीतिक बार व्यापारिक श्रवस्था का द्वान प्राप्त करने को धन सवार थी। इस छिये बाप ने रंगलेंड की यात्रा की । बाएकी पविवता धर्मपरनी भी बाद के साथ गई' । परंतु दे। साल ईगलेंड में रहने पर भाषकी धर्मप्रशी का रार्धरपात हो गया । तब भापने एक भंगरेज़ी रमधी से विवाह किया भार घर के लैंड भाष । परंतु थाई हा दिन कालाकांकर में रह कर भार पुनः रंगलेंड के घले गए बार वहां जर्मन, होंग, हेटिन पादि भाषाओं बाद गरिवत का कायान करने छो। पायने क्याने देश की लेवा करने की इच्छा से सन् १८८३ में वहां चंगरंजी हिंदी में ''हिरोध्यन" नाम का पत्र भी निकास बीर उसके द्वारा शासेट-पासी होगी के इस देश की दशा का वास्तविश्व परिचय देने संग. ६७% विचाय चाए वहां की प्रायेक राजा सेव्यायशे में अने चेतर मनेहर व्याद्यान द्वारा इस देश-पासियों के कुछ सुख की कथा समाने छ ।

अर समय इस देश के जो विधानी इंग्लेंड में विधान्यवन इसने जाने थे एजा साहित उन सब का बड़ा सम्बाद करने थे। देने विपने पहीं बुताने, समय समय पर भोज हेने वीए उनके पटन एडन में क्यासान्य कार्यक सहारता भी करने थे। नन् १८८० हैं। में कारने रंग्लेंड से काकर काराबाकर से दिही में "हिंदी- म्पान" नाम का दैनिक एथ निकालना प्रारंत किया ब्राह्म

बराबर चल रहा है। पापने चैगरेओं में भी 'इंडियन यूनियने

मति पंगरेजी में प्रकाशित करते हैं।

का एक पत्र निकालना आरंग किया था परंतु कुछ दिने है यह संद कर दिया गया । तब से प्राप "हिंदीबान" की एडर्

मापने केवल हिंदी जानने वाली के सहज में भंगरेज़ी ह छेने के लिये "दी संदक्त टीचिंग युक्" नाम की एक बड़ी बच्छी पु लिखो है बैर "रिसेंट द्वय हु यूरप" नाम की बंगर्ज़ो भाग की पु में बापने सपनी रंगलेंड-यात्रा का यर्बन लिया है। बाप डिस चपने देश की कला कीशल धीर व्यापार की उन्नति चाहते हैं ही मातृभाषा हिंदी के भी परम शुर्माचंतक हैं। आपके प तिक पारसामाजिक सिद्धांत सराहनीय हैं। इस समय पा<sup>र प्रा</sup> राजधानी कालाकांकर बीर लखनऊ के बानरेरी मंत्रिस्ट्रेंट भाष भवध के तक्ष्टुकेदारी में वक माननीय रईस हैं। भाष व वेर संयुक्त मदेश की कीसिल में प्रजा के प्रतिनिधि रह हुई हैं।

( 30 )





चान् गदाधरमिह ।

## (११) वायू गदाधरासिंह ।

पुगदाधर्रासंद के पूर्वज काशों के रहने घाले थे। इनके पितामह खांज्सिंह पुलिस में पक साधारख सिपाही थे। इनके दो पुत्र हुए रामसहायसिंह

धार गनेस्सिंह । रामसहायसिंह ने फ़ारसी । मच्छी वेगयता माप्त कर की थी इसक्तिये वे चानेदार के पद की मुँछ गए धीर कछ दिनों के बाद कमिदनर के कुछरे मुंदी नियत

हुए। इस समय राजा शिवप्रसाद मीरमुंशी थे बीर धाबू राम-तहायसिंह कीर राजा साहित से खब पटती थी। हमारे चरित-मैयक बाब् गदाधरसिंह इन्हों बाब् रामसहायसिंह के पुत्र थे। षाव गदाधरसिंह का जन्म सन् १८४८ है। में हुया था। जब

रनकी क्रवस्था केवल पाँच धर्य की भी तो इनके पिता बाबू राम-सहायसिंह का देहात है। गया जिससे इनके संबंधियों ने इनके घट की सब धन समान्त नए कर डाठी । परंत इनके पिता के मिडों ने रनकी यधासाध्य सहायता को बार सन् १८५७ ई० में पढ़ने का मगा लगा दिया । दैशान् सन् ६० में इनकी माता का भी परलोक-पास हो गया धार ये निषट धनाय हो गय। पर इन्होंने हिम्मत न दारी भार स्पर्व सांसारिक व्यवहारों का बनुभव करते द्वप सन् रेट्स्ट में चंद्रेस कार कर दिया ।

पंदेंस पास कर केने पर राजा शिवप्रसाद हन्हें १००) मासिक

देनन की सरकारी भीकरी दिसाने थे पर इन्होंने उसे प्रस्योकार कर दिया थार स्पतंत्र जीपन वितान की इच्छा से केई स्वापार करने के लिये बाबू हरिएयं है जो की सहायता याहा । बाबू साहिब ने इन्हें तुरंत १०००) द० दिए धीर ये दो एक मित्रों के साय कर

को चळे गय । यहाँ से कछ किराना आदि सरीद कर हाए

इनका व्यापार घळा नहीं। इसलिये इन्हें विवस होकर १६)

मासिक पर हरिएचंद्र स्कूल में नीकरी स्वीकार करनी पड़ी। सन् १८७१ में राजा विायमसाद की सहायता से बादू गरा सिंह चंदीबल-चिभाग में नीकर है। कर कानपुर की चड़े गए। रह कर इन्होंने पहिले पहिल हिंदी में कादस्यरी उपन्यास लिखा जिल

कुछ माग हरिस्चंद चंदिका में प्रकाशित हुया धारिकर सन् । में यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। सन् १८५४ में बंदीवल काम समाप्त है। जाने पर ये बाज़मगढ़ में क़ानूनगी नियत हैं कुछ दिनों के बाद कोर्ट बाफ़ वार्ड स में नियत होकर ये जीन्युर राजा के यहां भाष, पर थोड़े ही दिनों में फिर भपने पर

पाजमगढ़ के। वापस चले गए। वहां इन्होंने सन् १८८३ तह ह किया मार इसी बीच में दुर्गेशनंदिनी का भाषातुवाद किया। सन् १८८३ ई॰ में पेशकार के एव पर नियत है।कर इनकी ग्रा गढ़ से मिर्ज़ापुर की बदली है। गई। यहां इन्होंने सन् १८९३

बड़ी योग्यता से काम किया । मिर्ज़ापुर में ही इन्होंने बंगविजेता भाषानुवाद करके उसे छपवाया भार स्त्री का परलोक बार्ड जाने पर सन् १८८४ ई० में अपने उत्तराधिकारी स्वरूप <sup>अर</sup> श्रार्यभाषा पुस्तकालय को स्थापित किया।

सन् १८९० तक यह पुस्तकालय मिर्ज़ापुर में रहा, परंतु ( सन् के भंत में इन्होंने बनारस आकर इसे हतुमान सेमिनरी स् के प्रबंध में छोड़ दिया। इसी बीच में इनकी इटावे को बदली गई थार यहां न रहने के कारण इनके प्यारे पुस्तकालय की उर्ध

के बद्छे प्रवनति होने लगी। इन्होंने इटावे में छः वर्ष काम

पार उपेरो, पोमन-उर्दू की पहिलो किताब भार समबद्गीता ये तीन प्रंप दिखे। रुगातार पहत दिनों तक कार्य करने से स्थपित होकर तथा

भपने पुस्तकालय की स्तिथि सधारने की इच्छा से इन्होंने दो पर्प

की सुद्दी को पैगर सन् १८९६ ई० के जुलाई माल में यं बनारस के बाते था। यहां सन् १८९३ ई० में काओ नामरीप्रवारियों समा स्थापित हो शुकी थी धार सन् ९५ से बाय उसके यरू सम्भ मी थे। यहां, जब इन्होंन समा का उचित प्रबंध देखा तो बचना व्यक्ते भाष पुस्तकारुव समा का समयंब कर दिया जो बाब तक उसकी रहा में जमीत कर रहा है। मरने के पहिले इन्होंने घपनी सब सम्बंध पुस्तकारुव के बाम लिख हो थी। यर मुजदमे के चलते से बह सब उसीमें समाग है। गई। कादों में बाकर भी दन्होंने दो एक मंत्र किसे परंत इनका तक से उसम धार धीर स्वीते हैं।

सपूरी हो रह गई। बाद गद्दाधरसिंह का देशोत २९ जागर सन् १८५८ ई० के इसा। वे एक स्वच्छ धार उदार स्वभाव के पुरुव के तथा उक् बनिकार्यों केंद्र देवाहितकों क्षार मातुमाया के सब्दे प्रेमी थे।

थेतिहासिक बार पाराधिक विवस्थ की वक शवरी था परंत वह

# (१२) रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम॰ ए

्यवहादुर पंडित रहमीशंकर जी सरयूपारा कहा रा इनके रिवा का नाम वमजसन मिश्र था। वे सं कालेज यनारस में श्रोफ़ंसर चीर काशी के प्री परुषों में थे।

पुरुषों में थे।

पंडित लक्ष्मोर्शकर का जन्म सन् १८७९ ई० में हुणा प्र
लक्ष्मण से ही सुर्योल, गंभीर चीर तीमबुद्धि थे। बाठ वर्ष
ममस्या होने पर थे बनारस कालेज में बंगरेजो पढ़ने हैं
वैठाप गए। इन्होंने प्रति वर्ष योग्यतापूर्वक इमृतिहान पास हि
कभी फेल नहीं दुप। सन् १८६९ ई० में बी० प्रणास किया।

गयित यक क्षिष्ट विषय है परंतु चापकी गयित पर ही विशे<sup>ष है</sup> रहमी थी। इसीसे सन् १८८० हैं० में आपने गयित में हीं <sup>'धा</sup> के साथ पम० प० वास किया।

पंडित लक्ष्मीशंकर जैसे तीमबुद्धि ये बेसे ही सुवाय में। उस समय बनारस कालेज के प्रधान बन्यापक प्रिहित्य सं इनको योग्यता पर सुन्य थे। उन्होंने इन्हें वनारस कालेज में गाँ का बच्यापक नियत किया। इनकी पट्टाने की शैली मी पेड़ी में यी कि गणित ऐसे कठिन विषय हो सहज में सममा देतें थे।

उस समय धनारस में "वनारस इंस्टोट्यूट" नाम हो द समाथी। डाकृर यीची, सर सेव्यद बहमदलां बीर राजा शिव्यस

चादि बड़े बड़े याम्य पुरुष उसके सभासद थे । पंडित हस्<sup>मीर्घा</sup> भी उसमें संमिटित थे । थे उस सभा में बड़े गृद विपर्यों <sup>प्रदे</sup>





' ग्रन्छे व्याख्यान देते थे कि जिनकी बड़े बड़े विद्वान प्रशंसी करते थे।

पंदित स्टस्मीशंकर समय का बड़ा बादर करते थे। वे धपना 
किंचित् मात्र भी समय व्यर्थ न जाने देते थे। निरा के बायरयक 
कामों से जो समय व्यक्ता उसमें बाय उनमोक्तम पुताकें दिखा 
करते थे। पृष्टिये पिहल स्वाने त्रिकोखामात (Triquometry) 
नामक एक संथ स्थिता जिसकें खिये इस मांत की गयनमिंट ने हस्तें 
पक इत्रार क्या इनाम दिया। इसके पीछ दिदी में गीयावकी मुदी 
को रखना की। यह पुताक अब तक पाठशासामों में पढ़ाई 
जाती है।

सात वर्ष तक पंडित जी गणित के प्रध्यापक रहे । इसके बाद सन् १८०० हैं॰ में चाप विज्ञानशास्त्र के प्रध्यापक हुए। इस समय हन्दीन विज्ञान पर पुलाने हिल्ला चारम्भ किया चार पहाँचे-विज्ञान पर पुलाने हिल्ला चारम्भ किया चार पहाँचे-विज्ञान सियान, स्थिति विचा, गाँति विचा ज्ञादिक मामकी परम उपयोगी पुलाने हिल्ला कर विचा, गाँति विचा ज्ञादिक नामकी परम उपयोगी पुलाने हिल्ला कर विची के मंद्रार में विज्ञान-शास्त्र कर बीज को दिया।

बनारस नामिल स्टूल के हैं है प्रास्टर बादू वालेम्यरमसाद जी हिंदी में काशीपित्रका नाम की पक पासिक पित्रका के स्वयं समा-पन करके प्रकाशित करते थे। सन् १८८५ हैं में जब पंदिस लश्ची-मंदर मित्र वानारस जिले के स्टूलों के स्टेक्ट्र नियत हुए तब प्लिने काशीपित्रका के सब मंधिकार उनकेंग्रे है दिए। तब उसी संबन्ध में स्ट्रीने काशी में चपना चंद्रमाना प्रेस जोता पार उक्त काशीपित्रका को सामादिक कर में प्रकाशित करना मारम्भ किया। यह पत्रिका चपने दंग की एक ही थी। इसे मानमेंग्रें ने मानुरों के लिये स्वीकार किया था।

जिस समय पंडित लक्ष्मीर्दाकर मित्र ईस्टेक्ट नियत हुव उम समय इस ज़िले के स्कूलों की पढ़ाई की प्रवास वड़ी प्रतिका थी। पंडित जी ने उसका यथोचित सघार किया। गवर्नेटी रचें सन् १८८८ में इलाहाबाद की कमिश्नरी का रंशेनुर निज

किया । इन्होंने दोनों ज़िले में बड़ी यान्यता से कार्य्य किया । इन्हों कार्यप्रयाली से प्रसन्न होकर गयर्नमेंट ने इन्हें सन १८८९ हैं। वै रायबद्वादर को पदयी प्रदान की।

पंडित लश्मीशंकर जो कलकत्ता ग्रीर इलाहाबाद दोनी विश्व विद्यालयों के फ़ेलो थे । शिक्षा-संबंधी क़ानुन बनाने में सदा (नर्ध सम्मति ली जाती थी। सन् १८८२ ई॰ में जब लार्ड रिप<sup>न ने शिक्ष</sup>

कमिशन थैठाया था तो इस प्रांत से बाप ही प्रतिनिधि होडा गए थे। इन्होंने कमिरान के प्रश्नों का बड़ी येख्यता से उत्तर दिया था। शिक्षाविमाग में आपका बड़ा आदर था। काशी नागरीप्रचारिषी सभा के बाप कई धर्पों तक सभापति रहे बैार उसकी प्रार्टीई श्रवसा में उसकी उन्नति के मृळ कारख हुए।

मापका देहांत तारीज़ २ दिसंबर सन् १९०६ हैं की हुवा।





मारतेन्दु बानू हारिश्रन्द्र

# (१३) भारतेंद बाबू हरिश्वंद्र ।

(प्रसिद्ध सेंड चमीरचंड के होनों पथ राय रतनचन्ड वहा-

दूर धार शाह अतहचन्द काशी में था बसे थे। शाह फ़लहचंद के पीत्र बाबू हरसचंद ने अपने ही सद व्यवहार से असंस्य सम्पत्ति कमाई पीर उसे अकार्य में स्वयं करके बड़ी बड़ाई भी पाई। इनके बुत्र बाबू गिपालचंद हुए जो हिंदी भाषा के बड़े बच्छे कवि हो गए हैं। इन्हों

। पीराधिक साधार पर ४० काव्य ग्रंथ रचे धार संस्कृत में भी हुछ कविता को । इनके सुपूत्र बाद हरिदवंद हुए । भारतेंद्र बाब् हरिएचंद्र का जन्म तारील ९ सितंबर सन् १८५० e में हुमा था। बाबू साहेब का स्वभाव चंचल भार बुद्धि तीम थीं । जिस समय है। इस सात वर्ष की चयका थी तभी चापने यक दोहा रच कर पिता की समर्पित किया था। उस पर प्रसप्त हो कर पिता ने रनको साशीर्याह दिया कि त सवहय मेरा मख उत्यक्त करेगा। सो देसा ही हमाभी। परंत जिस समय इनकी घयसा ९ पर्प को भी श्रमके चिता का चरलोकवास हो गया जिससे धनकी स्पर्वत्र प्रकृति की चीर भी स्वब्छंदता प्राप्त है। गई बीर ये सब काम मन माने करने छगे। उसी समय इनकी पढाई का सिलसिला गुरू हुमा । पहिले तो इन्होंने कुछ दिन राजा शिवप्रसाद से चँगरेजी पदी, फिर कालेज में बैठाए गए । भाष कालेज जाते

अपना समक्र भी याद कर 🖹 जाते और अपनी विचित्र वृद्धि से पाठकों को भी संतुष्ट रखते परंतु मन छगा कर न पढते थे। तीन चार वर्ष तक तो इनके पढ़ने पढ़ाने का सिर्लंसला ज्यों खों चलता गया परंतु सन् १८६४ में भयना माता के साथ व्यां ही वे जन्म जी को गय स्वां ही १नका पढ़ना खिसना भी छूट गया। एं कविता की भ्रोर विद्योग रुचि बट गई।

जिस समय ये जगन्माथ जो से होट ग्राप तो उनके विद

वैश-हित का अंकुर प्रस्कृतित हुआ। इनको निर्वय हो गणी पाश्चास्य शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता इसलिये स्वयं पीर विषयों का सभ्यास करने लगे और सपने घर पर पक सूत्र खोल दिया जिसमें उस महले के बहुत से लड़के पढ़ने भाने ह<sup>ैं।</sup> समय पाकर यह स्कूल चौखंमा स्कूल के नाम से प्रसिद 📢 थैर पाज कल यही स्कूल इरिश्चंद्र स्कूल कहलाता है। एवं दूसरे वर्ष सन् १८६८ में इन्होंने "कवियवनस्था" को अन दिया जिससे एक काशों के क्या जहाँ तहां के सब भाषा किंकी की कविता प्रकाशित होने का द्वार खुल गया ग्रीर जिसे <sup>एहे</sup> पढ़ाते कई एक हिंदी-प्रेमी बब्धे लेखक हो गए। सन् १८५० वे इन्हें चानरेरी मजिस्ट्रेट का पद मिला परंतु कुछ दिन बाद बापे स्वयं उस पद को छोड़ दिया । सन् १८७३ में भापने हरिस्वंद में ज़ीन प्रकाशित करना चारंस कर दिया परंतु केवल बाठ बंड निकल के यह बंद कर दिया गया। वैसे तो बाबू हरिश्चंद्र हिंदी गरा पथ की रचना सन् १८६

से करते हुनो थे परंतु सन्व १८०३ में इनकी ठेकनी त्रव परिवार्गि हो चुको थो इसलिये वर्गने ठेलन का झारंभ काल हुनो वर १८०३ से माना है। इसवर्ग इन्होंने पेनी रोहिंग (Penny Realint) माम का समाज खापित किया जिसमें हिंदी के झन्छे प्रत्ये ठेवर ठेक ठिख ठिख कर जात प्रथम समस्या-पूर्ति करके प्रत्ये एम। इसी पर्य में इन्होंने करूँ र मंजरो धीर चंद्रायली नाटकों थे एयन की। भान् साहेन स्वयं जैसे तुद्धिमान् चिद्धान् चतुर भीर नहुकछा पुराह के वेसेही वे भीर और मुखी जनों का भी चादर किया करते थे। उनका उचित सम्मान करते तथा उन्हें उचित पारितिक भी देने थे। इसीसे इनके यहाँ बदेने चन्छे चन्छे पडितों, कवियों भीर सन्य प्रकार के गुखी छोगों का जावा बहुता था।

सन् १८७३ ही में चापने "तहीय समाज" नाम की एक सभा सापित की जिसका उद्देश केयक प्रेम धार धर्म संबंधी विषयों पर विचार करना था। दिही दरकार के समय इस समाज ने गोरहा के लिये एक लाख प्रजा के दस्ताप्यत की एम निकाल, गा सकार क्होंने कई पक समा समाजें स्थापित की, प्रज्ञ निकाल, गा सहायता ने कर निकल्वाप। धीर निज से पारितोपिक धीर हाना दे दे कर कई एक को कवि और सुलेखक बना दिया। इन्होंने चिकतर नाटक धीर कविश्वा में ही सब प्रंथ रचे, इनके रचित प्रंथी में कालों में प्रेम फुल्यारी, नाटकों में सब्द हरिस्चंग्र, चंद्रापकी, धर्म संसंधी मंधी में तत्वासर्थक धीर धितहासिक रचना में कासीर कुनुम, चुने हुए प्रंथ हैं। चाप धितहासिक पिपय के बड़े भेमी ये धीर सापकी रचना प्रायम सब धेतिहासिक विपयों से संसंध सकती है।

बानू हरिस्वंत्र की की हिंदी चिट ख़बी रहेगी। यह इन्होंके उद्योग का फल है कि बालदिन हिंदी का इतना प्रचार है। इसकी सहायता में इन्होंने बपनेको सब प्रकार के सुखी से चीवत कर दिया। हिंदी घाकाश मंडल में, जब को मोर पेपकार छा रहा था, भारतेंद्र के उदाय से यह प्रकाश फैला कि तसको कौमुदी से सन् तक लेग बालदिन बीर सुखी होते हैं। इन्हों बातों का समस्य कर समस्त हिंदी समावाराजों ने मारतेंद्र की उपाधि से इन्हें गया परंतु सन् १८६४ में भएना माता के साथ जो हों ये जनमर जी को गए खों ही १नका एड़ना खिछना भी छूट गया। एरंतु कपिता को भोर चिशेष रुखि बड़ गई।

जिस समय ये जगन्नाथ जो से हीट ग्राप तो इनके चिउ में वेदा-दित का संकुर प्रस्कृतित बुग्ना। इनको निदचय हो गया हि पाध्यास्य दि।शा के बिना कुछ नहीं हो। सकता इसलिये स्वयं पडित विषयों का अभ्यास करने छने और अपने घट पर वक्त स्कूछ मी पोल दिया जिसमें उस महत्ते के बहुत से लड़के पढ़ने पाने ह<sup>ते</sup>। समय पाकर यह स्कूल चीखंमा स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हु<sup>चा</sup> मीर पाज कल यहां स्कूल हरिस्चंद्र स्कूल कहलाता है । इसके दूसरे वर्ष सन् १८६८ में इन्होंने "कविवचनसुधा" को जम दिया जिससे एक काशों के क्या जहाँ तहां के सब भाषा-कवियों की कविता प्रकाशित होने का द्वार खुल गया भार जिले पड़ते पढ़ाते कई एक हिंदी ग्रेमी अब्छे लेखक हो गए। सन् १८५० में इन्हें चानरेरी मजिस्ट्रेंट का पद मिला परंतु कुछ दिन बाद <sup>बापते</sup> स्वयं उस पद को छोड़ दिया। सन् १८७३ में ग्रापने हरिइचंद्र में<sup>ग</sup> ज़ीन प्रकाशित करना चारंभ कर दिया परंतु केवल बाट <sup>संस</sup> निकल के यह बंद कर दिया गया।

बैसे तो बाबू इरिस्चंद्र हिंदी गय पय की रचना सह (८६४ से करने छगे थे परंतु सन् १८०३ में इनकी लेखनी त्वृत परिमार्जित हो लुको यो इसलिये अपने लेखन का आरंग काल इन्होंने सर १८०३ से माना है। इसलये इन्होंने पेनी रीडिंग (Penny Realing) नाम का समाज खापित किया जिसमें हिंदी के अच्छे जिसके लेख लिख लिख लिख कर जाते अथवा समस्या-पूर्ति करके सुनति थे। इसने पर्य में इन्होंने कपूर मंत्रारी थेर चंद्रावली नाटकों ही रचना की।

बानू साहेब स्वयं जैसे गुद्धिमान् विद्वान् वतुर पीट बहुकला कुराल ये येसेहो वे और और गुजी जनों का भी मादर किया करते ये। उनका उचित सम्मान करते तथा उन्हें उचित गारितोपिकभी देते थे। इसोसे इनके यहाँ सदेच अच्छे यच्छे पंडितों, कवियों पीर भन्य प्रकार के गुजी लोगों का समाय रहता था।

सन् १८७३ हो में बापने "तहीय समाज" नाम की एक समा सारित की जिसका चंद्रप्य नेवक प्रेम प्राप्त पर्व संबंधी विषयों पर विचार करना था। दिहुते दरवार के समय इस समाज ने गौरहा के कियं एक लाल प्रजा के त्रस्तुक्त करवाय थे। इसी प्रकार क्लिन कई एक समा समाज स्थापित कीं, प्रमानकाले, या सहायका दे कर निकळवाय। थीर निज के वारितीयिक थीर इनाम दे दे कर कई एक की स्थीय और सुळेखक बना दिया। इस्त्रींन प्राप्तकर नाश्यक थीर किया में है सब धरे परे, एनके रिवात प्रयोग मालायों में में मुळवारी, नाश्की में सब्द बरिएवंद्र, चंद्रायकी, प्रमे संबंधी मंग्रों में तद्रीयसर्थेस्व भीर पितहासिक रचना में काइमीर सुनुम, खुने हुए संग्र हैं। जाए पितहासिक विषय के बड़े मीप भीर बाएवी रचना प्रायः सब पितहासिक विषय के बड़े

षायू इरिस्टांत्र की की दिंदी चिर सम्बर्ध रहेगी। यह शर्मीके उद्योग का करू है कि बाब दिन दिंदी का स्तना प्रचार है। इसकी सहारता में श्लीने अपनेको सन प्रचार के सुखीं से पींचत कर दिया। दिंदी बाकारा में स्टूडिंग अपनेको सन प्रचार के सुखीं से पींचत कर दिया। दिंदी बाकारा में स्टूडिंग का ति तिसकी कोई से बाव तक रोग का प्रचार के उदार से पह कारा भीता कि समस्य कर रोग वार्ची की सामा सामा की सा







### (१४) पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ।

दिल माहनकाल विष्णुलाल पंद्मा के पूर्वज गुरू-रात देश के रहने वर्षक थे। वहां घर मुसदमानी राज्य में भणिक उत्पत्त होने से केशवरास पंदम सपने पांच लड़कों सहित दिहाँ की चले धार। केशवराम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम निर्मयराम

था। केरावराम के पश्चात् निर्मयराम तो धागरे में रहने छंगे धीर उनके और धीर भाई, कोई पंजाब में, भीर कोई घन्य स्थानों में जा बले।

निर्मयसम भी के संतान के होन साहकारी का व्यापार करने हो। माहनलाल जी के दादा गिरपारीलाल तक ते। यह कार्य पण्डा सलता रहा परंतु उनके मरने पर प्रबंध पण्डान होने से काम बिगड़ नया। इसलियं माहनलाल जो के रिता विष्णुलाल जी स्मारे से मधुरा के। बले पाप धीर यहां सेट लग्नीचंद के यहां पिंदेत हरने के मुनोबों में नीकर हुए।

पंडित मोहमलाल जी का जम्म संयत् १९०० मि० घगहन पदी ३ मेंगलपार के हुआ था ! सात धर्षे की ध्वस्था में यक्षोपपीत है। जाने एट इन्हें हिंदी धेर संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी । इसके दो पर्य का स्माप्त पार के सेट जांस कारेज के स्कूल में पंगरेजी पड़ने के किया गए । इसके बाद जहां जहां हमके पिता को बदलो होती मई यहां बहां आप उनके साथ रह कर बरावर घण्यम करते रहें।

माहनलाळ जो के पिता ने हुन्हें पूर्व कर से शिक्षा देने के प्रत्ने प्राय से बनारस के। घरनी बदली करवा ही धीर यहां नियत हैं से रहने लगे। तब पाए भी बनारस में बाकर क्यांस कोटेंग हैं पट्टेंस हास में भर्ती है। गए, परंतु कुछ उड्डंट स्वमाव होने हें डार्स्य इनसे धीर इस स्कूल के हेड मास्टर पंडित मयुरायसाद निय से

पटो । इसीलियं इन्होंने जयनारायम क्लेज में अपना नाम दिख

याया परंतु यहां अधिकतर छड़के बंगाली थे इसलिये रहें विवर हा कर दूसरो आपा बंगला लेनी पड़ी। यथासाव्य बेश करने क भी जब भाष दूसरी आया में बार बार फेल हुए तब आपने स्व तो छाड़ दिया परंतु ख़ानगी तीर पर लिखने पड़ने का प्रम्याव व छाड़ा।

छोज़।

मोदनखाल जो के पिता महाजनी काम काज के बाद बाद परि एचंद्र जी के घर भी जाया बादम करते थे। इसीसे एनका भी वर्ष जाना माना होने खना धीर इन दोनों समयपस्क पुवामों में भी ही दिनों में गाढ़ी मित्रता हो गई, वस इनकी दिन रात वर्षे देव रहने खगी। बादु साहिब के यहां जो विद्वान् पंडित लोग बाते थे। शास्त्रगर्भित बातों पर बाद बिवाद करते उन्हें बाप भी सार्य पूर्णक सुनते थार भनन करते। बाएका कपन है कि दिने मां

के भद्रितीय पंडित बीर तुल्खोहत रामायण के ममेब पंडित <sup>हेव!</sup> राम जी भी प्रायः बाबू साहिब के यहाँ ब्राते थे। उन्होंने हम <sup>ही</sup> की हिंदी भाषा के तत्त्व समस्राए बीर इस बीर दमारे विव<sup>ई</sup> ब्राकर्षित किया। फिर क्या था इस लोगों ने परस्पर हव वा<sup>त ई</sup>

सीगंद कर छी कि परस्पर हिंदी भाषा के सिवाय दूसरी आ<sup>या है</sup> व्ययहार कदापि न किया जाय। फ़ारसी प्रीर उर्दू को जानते प्रैं भी इस छोगों ने उस चोर से प्रपता मन ग्रेग्ड छिया। जब मोहनलाल जी के पिता का देदांत होने लगा तो वे दन्हें 
एने परम मित्र मुम्तालु दीला नवाल सरफीज पळीलां के सपुर्द 
रर गया उन्होंन कहीता काम्याल के समय चन्हें मपना कांकी देशल 
कि नियत किया धोर राज काम्या संबंधों कामों की शिक्षा दी। 
तर १८९० में उनके साथ गय पर पर के हत्तीपार हे ने पर हन्होंने 
वर्यपुर राज्य में नीकरी कर को धोर धोनायलहारा धोर कांकरीलों 
के महाराजों की मालालिगों में उन रिवासलों का मच्छा मध्या 
किया। इसके बाद इन्हें उद्युपुर को सदर धदालत को दीधानी 
का काम मिला और फिर कुछ दिनों में इन्हें स्टेट काउंसिल के 
मेम्यर चीर सिकोटरी का पद प्राप्त हुआ। १३ वर्ष उद्युपुर राज्य 
की सेवा करके इन्होंने पहां से इलोफ़ा दे दिया धीर प्रतापाद राज्य 
के दीवान नियत हुए। इस समय पाप प्रतापाद से विश्वन पति 
हैं धीर मधुरा जो में बहुते हैं।

जिस समय मोदनशाल जी बनारस में थे उस समय परम मिक्क पुरातप्त्य-पेका डाक्ट्र राजेंद्रलाल मिक सक्सर साबू हरि-स्वंद्र जी के यहाँ भाषा करते थे। उन्होंने हनको र्याच दे सकर पूर्व पुरातप्त्य की शिक्षा दी जिससे हनकी येग्य ता मीर भी वह गई। इस विषय में कंगरेज़ विज्ञान भी भाषकी प्रशंसा करते हैं। इसेंग महारामी विक्रीरिया की जिल्हों के समय भारत सरकार में १९०० रुपया जमा करके वह मार्थना की थी कि इस भन से प्रतिचर्च दे तिमारे अस से अस्ति वर्ष प्रतिचार करते हैं। स्वाचन स्वाच की स्वच्छा की सिक्का करें जो करकता पृतिचर-दिरा की परिशा में सब से भीयल चार्ष। इसे सरकार ने प्रत्याव पूर्वक स्वीकार किया। अस ये दोनों में इस्त स्वाचा महि परिवर्ण से प्रतिचार स्वच्छा होता हो स्विचर से से सिक्का स्वच्छा होता हो स्वच्छा होता हो स्वच्छा हो स्वच्छा होता होता होता हो स्वच्छा होता हो से स्वच्छा होता हो स्वच्छा हो स्वच्छा हो स्वच्छा होता हो स्वच्छा हो स्वच्छा हो स्वच्छा हो स्वच्छा हो स्वच्छा हो स्वच्छा होता हो स्वच्छा हो स्वच्छा

अन्य क्षार्थ अस्य आत वर्ष प्रस्तु आत का
चिने दिंदी में १२ चुलक रची हैं। पृथ्योपज रासे। की संस्ता की भीर उसका सम्प्रदन भी किया। दिंदी के चिद्वानों में प्रापक की श्रीय और उसमें दूशता रखने वालों में प्रापक क्षार्थ अस्त असे हैं।





चाला श्रीनिशसदास



िषकप्रेम था। आप जहां कहीं बाहर जाते बीर वहां कोई हिंदी का हिल्क या रसिक होता ते। उससे अवदय ही मिलते। यदि दनके यहां केंद्र हिंदी का गुणमादी जाता ते। सब काम छोड़ कर उससे

बड़े प्रेम से मिलते थार उसका बच्छा सत्कार करते थे।

पक बार चाय पंडित प्रतापनारायका निष्ठ के यही मिलने गय बीर चड़ी नम्रताय्येक इन्होंने उन्हें एक मिहर नजर करनी चाही। इस पर पंडित प्रतापनारायक बेतरह निगड़े धीर बेलि चाय हमारे पास चपनी घन की गुकरी नतलाने जाए है। इसके उत्तर में इन्होंने नम्रताय्येक हाथ जोड़ कर उत्तर दिया कि नहीं महाराज में तो मानुभाष के मंदिर पर काइत चड़ाता हूँ।

सात्भाषा के संदिर पर ध्यक्षत चढ़ाता हूं।

लाला श्रीनियासदास के। हिंदी से बढ़ा ग्रेस धा धार इसकी सेया करने का बढ़ा उस्ताह पा परंतु काम काम की भंभर के कारण हर्रों काम वर्ग अवस्ताह पा परंतु काम काम की भंभर के कारण हर्रों कास काम की लिखे हुए तससंपरक, अवसंपरक स्थितिक संप्रतिक स्थापित में स्थापित की स्थापित स्यापित स्थापित स्याप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप

चेद के साथ कहना पहता है कि साला धीनिपासदास केवल १६ पर्प की व्यवसा में संवत् १९४४ (सन्१८८७ १०) में कालकवित हुए। यदि ये कुछ दिन भार रहते तो हिंदी भाषा की बहुत कुछ सेवा करते। इनका चरित्र दीर स्वाधा चादहाँ मानेने याय है।

# (१६) बाबू कार्तिकप्रसाद सत्री।

7 17 1

यू कार्तिकप्रसाद के पितामह गोर्थद्रम्मद तीर्घाटन की इच्छा से गृंदावन में बाद बीरी ये यहाँ रहने लगे। वे प्रत्यी आरसी में क्यों का ता रखते थे बीर हकीमी विधा में मी निपुष है इसलिये भरतपुर के महाराज के हमाया हों।

उसी दरवार में इकीम के पद पर नियत होकर रहते हो। मं सन् १८२८ में जब मरतपुर चँगरेज़ सरकार ने विजय कर हि तो वे करकत्त्वे में भाकर रहते हो। यहाँ उन पर सरकार। रूपा रही और वे २००० मासिक पाते रहे। इसी मकार उनके उ बच्चेयमसाद जी भी हकीमी विद्या में निपुत्य हुए धारे वें सरकार के ह्यापान रहे।

बाबू कार्तिकप्रसाद का जम्म संवत् १९०८ मि॰ बगहर के ७ को कलकत्ते में हुआ था। इनके पिता बलदेव मसाद जा है ते यपासाच्य अच्छी दिश्ला देने का प्रबंध किया या पर्टेंत इस १५ में जब उनका देहांत हो गया तो इनका मसास को क्रव १७ वर्ष है गया। इसी कारण सांसारिक व्यवहारों का मार सिर पर क्ष पड़ने के कारण ये आगे शिला न पा सके चीर न मान सिस ध उचित उपयोग कर सके। उस समय तक इन्होंने केंगरूंजी में ऐंडेंग परीक्षा तक पड़ दिया था थार संस्कृत के अतिरिक्त देवक विधा में भी सुख दस्ख कर विधा था। बंगला भाषा में भी हर्सने इस्तें वेगयना माह कर ली था।





परंतु अपनी भारतभाषा हिंदी से इन्हें स्वामाविक अनुराग था। सारतुपानिथि के संपादक पंठित सदानंद जी से हैळ मेळ र होने के कारण इनका इस ओर और भी उत्साह बड़ा थीर उन्हों की सहायता से इन्होंने १७ वर्ष की अवस्था में "जम्मभूमि धीर उप्य से मृतुष्य की उत्पत्ति" विषय पर पक निवंध हिंदी में टिज्य का सर सर्वत्वाधारण के सम्मुख पड़ा। सन् १८०१ ई० में इन्होंने मेम दिखासिनी मासिकपियका धीर "हिंदी-प्रकाश" सासाहिक पत्र अकाशित करना घारंस किया। कलकत्ते में हिंदी के ये पहिले तमाबार पत्र थे। इन्होंने हिंदी के "नंदकार" नामक पप कीय को अकारादि क्रम से लिख कर सम्मादित किया धीर सारस्वत के पूर्वाच का आधादुवाइ करके उसका सारस्वतदोधिका नाम रक्ता।

पिता का देहांत होने के पश्चात हत्तीने कई पक व्यापार उठाए

पत्तु सब में धाटा हुधा। फेत में हत्तीने पक विस्तात हाने की

कूकान कोळी की उसी एक इत्युप्त किया ने विवन्तुक प्रपत्ता किया।

एतीं सब कारकों से उचाट विचा होकर हत्तीने करुकचा छोड़ कर

काशी का रहना परीद विधा। करुकचे से धाकर हत्तीने कुछ

दिन छवनऊ के डाकपिकाग में काम किया और कुछ दिन अपने

मामा वकीळ छुजूछाल जी की ज़र्मोदारी का भी प्रबंध किया परंतु

कुछ काल परवात् यह सब छोड़ कर हत्तीने रीयों की यामा की।

पैपांपियांने महाशाज रहुराज्ञासींह जी हनसे मिल कर प्रत्यंत

मसत हुए और उन्होंने इन्हें कुशायुर्वक प्रपता मुखादिव बना कर

कपने पास रखता।

११ वर्ष रीवाँ में रह कर बाप पुनः काशी के चले घाए । सन् १८८४ ई० में बलिया ज़िले के बंदोबक्त के मुहक्तमें में हिंदी बारी होने का प्रयक्ष हो रहा था। बस्तु, यहाँ से बायू हरिस्चंद्र तो ने भावते प्रशितिक बना कह दिशे का गत सन्ते ए के भेता। पहीं में लोड़ ने समय पात कार्यान पातर के के भवे गए भोट विश्ववादः, कामका, सिनदर, कड़ा, भादि क्यांने में दोने दुध दिल्लाम में भाषा। प्रदीदर्शने साल वर्गेटक की हुकान कोस्ते, संदा करके उपप्रध क बनवाया भोट रणवाना कार्यन्त स्थापन किया, मेर निव मामक एक सभा स्थापन की। चंबहें में जब गोएन निव से बात क्यों को तो पापने जानाम से दम द्वार में हरनाहर करवार थे।

भारताम से सीट कर जब से मानु काशी जो में मन फिर कहीं नहीं गए। बेयल एक बार काइसीर की यात्र के काशी में रहकर भारताजीयन का समादन भीर उठनेठन! लिख कर हिंदी-साहित्य की सेया करते रहे। मापने कार्र स्ट्रां लिगों जिनमें से कुछ को यंग्जा के महुवाद हैं। माप के तक काशी आगरिमचारियों सभा के उपसमापति भी रहे थे उसकी उपति में स्ट्रां द्वाचित्र रहते थे। भापका देही व रुच्चाई सन् १९०४ को काशी में हुमा।





पण्डित गोमसेन शर्मा ।

#### (१७) पंडित भीमसेन शर्मा ।

विश्वास्त्राञ्चल फर्ने कृतवाद में नेरापुर नाम का पक गांव था। उसी द्विति व्वित्वे के समीप रामपुर पक बस्ती है। रामपुर किसी व्यवस्त्राच्या को राजधानी थी। मेरापुर में कर राज-चंत्र के परोहित प्रत्मेतिक नोची माह्य पहले थे।

उनका चास्पद मिश्र या, कांख्यदा उक्त राजधानी के नष्ट होने पर मेरापुर भी उज्जब गया।

वक मिश्र बंदा में से एक पंडित हरिराम दामी ज़िला पटा तद-सील फ्लोगंज के लालपुर नाम के गांव में घा बसे। उनसे छटी पीट्टी में नेकराम दामां का जम्म हुया।

हमारे चरित-नायक पंडित शीमसेन शम्मी दुर्खी नेकरामजी के पुत्र हैं। इनका जन्म संचत् १९११ में हुचा। डाई पर्य की प्रयक्षा होने पर इनकी मतात का परलोक यास हो गया, तब से पे पिठा के पास रहने छगे थीर वोस्त्र की शक्ति होते ही हिसाब सीखने हमें क्योंकि इनके पिता गणिय-विदास में बड़े नियम थे।

उस समय बालकों के पद्भे का काई उचित प्रबंध नहीं था पर इस और लोगों का प्यान आकर्षित हो चुका था । इसलिये गाँव के सल लोगों ने सित्त कर एक कारप्यस्थ साला को उर्दू पढ़ाते पर रक्षा। गाँव के सल लड़कों के साथ पंडित भीमसेन में उर्दू पड़ने लोगे थे सपनी तीम बुद्धि से सपना पाठ बड़ी साल्यानी से प्रोस लेते थे परंतु लाला जी इनसे प्रसम्ब होने के बदले कमसप थे। वे सेवते थे परंतु लाला जी इनसे प्रसम्ब होने के बदले कमसप थे। वे सेवते थे फि. यदि इसी तरह स्वा लड़के पट्ट गए तो हमारी जांविकाकैसे चलेगी। कुछ दिनों के बाद लाला जो चले गए हैं ... छड़के बायकचरे रह गए परंतु भीमसेन जो दूसरे गांव में पढ़ बाते थे। इस तरह से पढ़ने लिखने यान्य उर्दू को योग्य कर लेने पर इन्हों ने हिंदी का बाध्ययन बारंभ किया श्रीर ए संस्कृत व्याकरचा पढ़ना बारंभ किया।

१७ वर्ष की मयस्था तक इन्होंने घर पर क्रथ्यन किया संवत् १९२५—२६ में जब स्वामी व्यानंद जो ने फ़र्व वृत्ति संस्कृत पाउसाला स्वापित की तो ये वहां पढ़ने लेले गर् भीर प्यायो व्याक्तर की श्रेणी में मरती हुए ! इन्होंने दो वर्ष में स्वायायो पढ़ की धीर इन्होंने का तर्म महामाण, हिस्स स्वय प्रकरण, व्याक्तिक कार्तर व्याक्तरण महामाण, हिस्स स्वय प्रकरण, व्याव्योककारिका, सर्वकार पीर गाय व्यादि हम संघों की एक साथ पढ़ा धीर पक वर्ष में हम मिन स्वया कर लिया । तव्यंतर २१ वर्ष की प्रवस्था में इनका में इम्बा मिर फिर ये काशी में माकर दुगंन शास्त्र पढ़ वृत्ते ली।

इस समय स्वामी दयानंद जी भी काशी में थे। पं भीमसेन उन्होंके यहां किका पढ़ी का काम करने छो। ज साथ इन्होंने दिहीं दरबार देखा पीर दो वर्ष तक पंजाब में पर्न किया। फिर काशी में रह कर दर्शन मंथ पढ़ने छो। वहां थी। पड़ने के कारण वे यर का चले गए जीर वहां से फिर स्वामी के साथ रहने छो। सेवाद १९५० में जब स्थामी द्यानंद थी। स्थानंस को गया तब थे विदेक यंजाब स्थामा में संशोपक साथ पर नियत हुए। यहां रह कर इन्होंने कहुत सो दर्शन बंदर धि दुस्तकें का भाषात्याद किया भीर कई पुस्तकें सर स्थानंद धि पंचर १९५२ में इन्होंने मार्थास्त्रजीत नाम का एक मार्थिक प्राव्या दिनों के बाद उक्त प्रेस के मैनेजर से बिगाड़ हो जाने के कारण इन्हों ने वह नौकरी छोड़ दी बीर बपना घर का प्रेस कर लिया।

वैदिक यंत्रालय से संबंध छोड़ने के दस बारह वर्ष के बाद कलकते के सेट माध्यवसाद सेमका इनके धास गय धेर इनसे कहा कि इम यह किया बादने हैं उसे आप येद की विधि से कराइए । रहोंने सेठ जो के अनुदोप का बद में यह की विधि से कराइए । रहोंने सेठ जो से कहा। सेठ जो ने कहा कि आयंद माज से वृद्ध में प्रश्न केट जो से कहा। सेठ जो ने कहा कि आयंदमाज से कुछ प्रयोजन नहीं है इस वेद-विधि से यह किया बादने हैं। अस्तु, हहाँने उसी समय से धांध्यसाज से अपना संबंध छोड़ दिया बेट वेद-विधि से यह किया माज से अपना संबंध छोड़ दिया बेट वेद-विधि से यह कराया । इस पर आयंद्रसाजी छोता इससे बहुत कुछ विगई और अनुवारों में इनकी बड़ी निंदा छाता। इससे बहुत कुछ विगई और अनुवारों में इनकी बड़ी निंदा छाता। इससे अह से स्वत्य पर सालाई में इससे अह विपय साम से सेट विपय साम से साल विपय पर सालाई में किया । इस्तें के आयंद्रसाज से आद विपय पर सालाई में किया । इस्तें के लाते हैं। विशे वाद आहा बसबें स्व

एस समय पंडित भोमसेन जी स्टाया नगर में बैठे भगवज्ञान में समय विताते हैं भीर विद्यान्यसन में रत रहते हैं। यक बार जब भाय्यसमात में मांसाहारी वरू की प्रबन्धता हुई तो इन्हें जीअपुर में युटाकर टोगों ने १००) इ० मासिक वर उपवेशक नियत करके मांस बाने के वेद से सिद्ध कराना था पर उन्होंने रसे स्वीकार नहीं किया। इस समय इनकी बयवा ५७ वर्ष की है।

### (१८) पंडित केशवराम भट्ट ।

पि दिन केशवराम अह महाराष्ट्रीय माहण थे
पूर्वेज बहुत दिनों सेविहार में रहने तो थे।
हनका चास्पद 'पाठक' था परंतु ध्यर ही
माहाच मात्र के होन सह कहते हैं ही
उनकी कुछ परमरा उपाधि है। गर्दे। उने
सक धनेवान थीर प्रतिश्वित पुरुष थे, थे महाजने की

पंडित केरायसम्बा जम्म बाहियन हुन्या पंचामें संस् । हुमा था । इनके जम्म बोने के छा महीने पहिले ही रावहें रि! परमोक वास्त्र हो गया था । परंतु इनके बड़े आहे पंडित मान भक्ष होसियार थे। उन्होंने यर का काम काम संभाता और वि सीधा का मरंभ किया। इनकी माता स्था विभिन्न और की अपने किया। इनको परिवा शिक्षा थी। कुण के यो सन्तय व्यारंभ में उन्होंने इनको परिवा शिक्षा थी। कुण के पर इन्होंने महाजनी धीर बिंदरी यही थीर किर उर्दू और भी में घन्या योग्यना आम करने के प्रस्थात ह्यांने अंगोणी बादम है क्या गान कर है ने महाजनी विदार से स्वत्न है ने को ननीक याग सह १८३२ है में इन्होंने विदार से स्वत्न है ने भी स्वत्र वर्षाक्ष से धीर किर एएट यह में भी सम्माधी

> बराजराम में न रहत १८४४ में "विदार केंद्र" मेर की कारत विदारकाडू समाजार एक कर महास्ति केंद्र इ. की काद किसर कार्य विदाल स्टूर्क दिन बैंटें



# (१८) पंडित केरायराम मह ।

पि वित केरावरात मह महाराष्ट्रीय नास्त्र थे।
पि प्रथम बहुत दिनी श्लीतहार में स्त्रे तरेने वेशे
काह्य सारवह 'वाडक' था परंतु स्पर वि

उनकी कुछ परमारा उपाधि है। गई। उनके एक धनवान, बार अतिद्वित पुरुष थे, वे महाजनी ब्रे

करते थे।
पिंडत केंद्रायसमा अन्य साहियन कृष्य पंचां संपर् (श.
हुमा था। इनके जम्म होने के हम सहीने पहिले ही इनके जिल परलोक सास हो। जम्म था। परंतु इनके बड़े मार्र पंडित सर्व्य भद्र होत्रायार थे। उन्होंने घर का काम काम संमाता किए हिस्सा का मसंभ किया। इनकी माता स्वयं दिविहता कीर हुर्वित थों सत्त्रप्य मार्थभ किया। इनकी माता स्वयं दिविहता कीर हुर्वित थों सत्त्रप्य मार्थभ में उन्होंने इनको उचित हिस्स दो। कुछ कें पर इन्होंने महाजनी और हिंदी पढ़ी और फिर उर्दू और प्रार में घन्यो योग्यता मात करने के परचात् इन्होंने कंत्रजी पर्ध मार्थभ किया। सन्द १८५२ हं० में इन्होंने विहार के स्कृत कें धीं की परीक्षा पास को और फिर एफा ए० ए में भी मान्यस कि परंतु परीक्षा पास को और एफा एफ ए ने में मान्यस कि

छोड़ दिया। पंडित कैरावराम जी ने सन् १८७४ में "विद्यारचेषु" मेर बोर बीर उसीके साथ समाजार पत्र को े इस मार्थम किया।



( 43 ) (१) विधा की नीय (२) भारत-वर्षे का शिक्षासकी

संयुक्त माटक (५) हिंदो का माकरच भार गर्मक्स (घरुकी उन्होंने हिंदी महाभारत लिखा था पीर इसके सिवाय कों है

नीय पुस्तक है।

पंडित केरायराम मह एक सुचरित्र पुरुष थे। वे की री

इनका देहांत हुए चमी थोड़े हो वर्ष हुए हैं।

चित्त, शांत स्वभाव, स्वष्टवका, मिलनसार पार निरमिमानी ह

घोटो पुस्तकों भी लिखी थीं जिन सब में से टोकनीत पड़ हर

इनके बड़े माई पंडित सदनमोहन मह मी घन्छे हैयर

भाषा से चनुषादित (३) शमशाद सीसन नाटह (४) 🗉





उपाध्याय पण्डित बद्दीनारायख चौधरी ।

### (१६) उपाध्याय पंडित वदरीनारायण चौधरी ।

२९०५०दित वदरीनारायण चौघरी भारप्राज गोत्र के सरवृपारीच ब्राह्मच कोरिया उपाध्याय है। इन रे 💲 के दादा पंडित शीवल प्रसाद उपाध्याय मिर्जा॰ पर के एक प्रतिष्ठित रहेस, महाजन, व्यापारी

मार ज़र्मोदार थे। इन्होंने सपने ही बाहुबल से बहुत कुछ धन, मान भार प्रतिष्ठा प्राप्त की । इनके एक प्राप्त पुत्र पंडित गुरुचरण ठाल उपाध्याय इप जो अपने पेत्रिक तथा सांसारिक कार्ये। का मली भांति सम्मादन करते हुए ब्राह्मच-गुव्हों में बादर्श हुए । ये ब्रब तक वर्तमान हैं। इन्होंने बहुत कुछ द्रव्य व्यय करके कई संस्कृत पाठ-शालाएं खोलो हैं जिनमें विद्यार्थियों के। भीजन आच्छादन सादि का भी उपयुक्त प्रबंध है। बाब वे महादाय विषेशी तट पर श्र'सी के निकट घाले अपने भाग में रहकर याग बार दान के चर्जन में चपना समय धारीत करते हैं।

रनके अष्ठ पुत्र हमारे बरित-नायक पंडित बदरीनारायण षोषरी का जना संवत् १९१२ भादपद रूप्य ६को हुमा। प्रायः पाँच वर्ष की अवस्था के पूर्व इनकी शुशीखा बीर शिक्षिता माता ने स्वयं रिंहें दिही पढ़ाना चारंस कर दिया था तो भी इन्हें गुढ़ जी के यहाँ हुछ दिनों हिंदी पढ़नी पड़ी थो। संवत् १९१७ में इन्हें कारसी की शिक्षा दी जाने छगी। फिर झँगरेजी प्रारंभ कराई गई, पर कई कार सी से पढ़ाई का सिङसिला ठीक न चळ सका। कुछ दिनों तक गोंड़े में रह कर इन्होंने विद्याच्ययन किया। यहाँ अवधेश महाराज सर भकाप नारायच सिंह, छाल त्रिलीकी नाच सिंह चार राजा उद्य- नारायव्य सिंह आदि का साथ हो जाने से इन्हें अधारिहन, पर्ट संचालन,ठश्यवेध बीर सृगया से अधिक अनुराग हो गया बीर सी मानों इनके चाल्यायस्था कीड़ा की सामग्री थी। ये नित्र सदर्ग के संग आया घुड़दीड़ करते और ज्ञिकार सेलते थे।

संचत् १९२४ में ये यहाँ से फैज़ाबाद चले ब्राए पीर वर ज़िला स्कूल में पढ़ने लगे । उसी वर्ष इनका विवाह भी वड़ी धाम से ज़िला जीनपुर के समंसाधाम में हुया। संवत् १९१ इनके पितामह का स्वर्गवास होने से इन्हें मिर्ज़ापुर छीट कर ! ज़िला स्कूल में पढ़ना पड़ा मीर संघल १९२७ के बारंभ में स्कूल का पढ़ना छोड़ स्वतंत्र मास्टर से पढ़ने बीर घर के ह को देख भाळ में लगना पड़ा । फिर इनके पिता ने इन्हें सर पढ़ाना चारंग किया क्योंकि वे हिंदी, फ़ारसी के स्रतिरिक्त संस् में अच्छे पंडित चौर उसके विशेष चनुरागी थे। उन्हें प्रायः प नगरों और विदेशों में भ्रमण करना पड़ता था, इसीसे ग्रपने प पद वर्गी में से पंडित रामानंद पाठक का जो एक बच्छे विद्वार इन्हें पढ़ाने के लिये नियुक्त किया। इन पंडित जी के कारण। कविता से अनुराग हुआ, भार यही इनके मानों कविता के गुरु थे। किंतु घर के कामी में पड़ने से इनकी प्रकृति में परिवर्तन हो चला । कमशः चानंद विनाद धार मन बहरावं सामप्रियाँ प्रस्तुत होने छर्गों पर साथ ही साहित्य की चर्चा रही। संगीत पर इनका अनुराग सबसे ग्रधिक प्रवत हुगा है ताल सुर की परख बेहद् बढ़ चली। निदान भन्न वितर्<sup>ह</sup> द्दी बोर छग चछा तथा भांति भांति के कार्यों के संग<sup>ह्</sup>री दूसरे नगरों के परिश्रमखर्में भी न्यूनता न रहो। संवत् <sup>एर</sup>

में य प्रयम बार कलकत्ते गए बार घडा से हीटने पर बर्ल बीमार पड़े रहे, जिसमें इन्हें साहित्य-संबंधी विशेषतः प्रव<sup>क्षार</sup> के बहुत से प्राचीन प्रधों का देखने और सुनने का अवसर मिटा । संवत १९२९ में इनसे पंडित इंद्रनारायण शंगल से मित्रता हुई जो बहुत ही कुशाप्रवृद्धि, कार्यपट, नवीन विचार केतथा देश-हित करनेवाछे मनुष्यों में से थे। इनके द्वारा इन्हें सभा समाज बैार समाचार पत्रों से अनुराग तथा उर्दू -शायरी में उत्साह बढ़ा । रहोंके हरण मारतेंद्र बाद हरिइचंद्र जी से चीधरी साहिय की जान पहिचान हुई जे। कमदाः मैत्री में परिचत ही गई। यह मैत्री उत्तरोत्तर इव होती गई बीर बंत तक उसका परा निर्वाह हवा। संयत १९३० में इन्होंने "सरधार्मसभा" धार १९३१ में 'रसिक समाज" तथा यों हो क्रमशः चौर कई समापं सावित कीं। १९३२ में इन्होंने कई कविताएं दियों बीर १९३३ में इनके कई लेख करि:-यचन सधा में छपे। वस बब तो उत्तरीत्तर कई कविनाएं लिखी गर्रे । संवत् १९३८ में चानंदकादंबनो को प्रथम माला प्रकाशित हुई भौर १९४९ से "नागरी नीरद" साप्ताहिक समाचार यत्र का सम्मा-दन पारंग हुया। इन दोनों क्षत्र धार पत्रिकाओं में घनेक गद्य प्रधा-लक लेख ग्रंथ इनके छपे जे। कि बचापि स्थतन्त्र रूप से प्रकाशित नहीं हो सके। इनकी सनेक कविताएं बेहर सदुसंध घर यो कहना चाहिए कि इनकी कविता का उसमांटा ग्रामी तक इन पत्र ग्रीट पश्चिमाओं तक सी न पहुँच सका। इनकी केवल वहीं कविता प्रकाशित है। सभी जा समय के चनुरोध से ब्रह्मायश्यक जान पड़ी बीर चटपट निकल गई जैसे "आरत सीआम्य" नाटक, "हार्विक हपाँदर्श" "भारत वधाई" "ग्रार्थ्याभिनन्दन" इत्यादि श्रथवा जा बहुत श्राप्रह की माँग के कारण लिखी गई यथा "चर्पाविंदु" वा "कजली कार्द-विनी"। इसका कारण यह या कि इनकी फविता का उद्देश प्रायः निज मन का असाद मात्र था इसीसे ये उसके प्रचार वा प्रकाशित काले के विदोप प्रयासी न हुए बीर न इसके द्वारा धन मान था

( 46 )

च्याति के ग्रमिलापी हुए । इसीसे स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता है सम जय जिस विषय पर चिच ग्राया यह लिखा ग्रीर जहां से उच छोड़ दिया। लिखने पढ़ने के विषय में बार्वार इनका पढ़ता हुं

उत्साह घर के छोगों ने पैसा भंग किया कि ये बायः इस पेप्र

(भ्रष्ट) रखते हैं।

उत्साह-होन<sup>ं</sup>से हो गए । निस्संवेष्ट इनकी निरन्तर परिवारिक <sup>पर</sup> प्रता इनके विचा-वैभव की बड़ी बाधक हुई। तिस पर भी जा 🖫 भव तक प्रकाशित हुआ है यह इनकी कशावयद्धि बीर कवित दाकि का पूर्ण सूचक है। कविता में यं अपना उपनाम प्रेमप





पण्डित प्रतापनारायस मिश्र

#### (२०) पंडित प्रतापनारायण मिश्र !

प्रिक्त प्रतापनाराय्य पिश्व कालायन गांत्रीय काल्यकुक्त प्राप्तम्य पेवेगांव के पिश्व थे। यह वैकेगांव प्रवप्त के ज़िले में शहर क्याव सेथोड़ी दूर परहे। पंजित प्रतापनाराय्यके पिता का नाम संकटाप्रसाद, पिता-मह का रायद्याल बीर प्रपितामह का नाम राम

मह का रायवस्थाल चार गोपतामह का नाम राम विक था। एनके पिता सेकटामसाद १४ वर्ष की उन्न में कानपुर में गवसे थे। ये एक चट्टे ज्योतियों थे। इसलिये धीरे धीरे उनका गोपक कावस्था अच्छी होती गई धीर कुछ दिनों में उन्होंने रेपासत भी पेदा करली।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र का जन्म पाणियन कृष्ण १ संघत् । (१६६ ( सन् १८५६ ई० ) में हुमा या। इनके रिवा ने हलें कापनी । एट ओविविद् बनाना चाहा परंतु १२नकी उस धोर रखें म पी, एटि ओविविद बनाना चाहा परंतु १२नकी उस धोर रखें म पी, एटि ये उसी हो होनों में इन्होंने वह मदरसा भी छोड़ रियां भीर पंज पारियों के मदरसे ( मिहान स्कूल ) में मरती हुए परंतु इनका पुने छिकते में मन नहीं उनावा था। इसिछेस पेगरेजी भाषा में इन धेवा माम करते छन १८५५ ई० के उस माम स्वीने वह स्कूल ओ छोड़ दिया। इसके छुठ रिसो बाद इनके पिता को देशत हो साथ धीर उसी दिया प्रयान की भी इति को हिंदी वह स्कूल औ छोड़ दिया। इसके छुठ रिसो बाद इनके पिता को देशत हो माम धीर उसी दिन से इनके विधाण्ययन की भी इति में हों के फोज़ी के साथ में इनके हुससे भाषा हिंदी थी। एर इन्होंने वह स्कूल भी छोड़ हिया। हा सके छुठ रिसो बाद इनके प्रयान के भी इति को साथ धीर उसी दिन से इनके हिया प्रयान की भी इति में हैं। भी भए साथ धीर उसी दिन से हा सके हुस हो से भी स्वान के साथ से इनके हुससे भाषा हिंदी थी। एर इन्होंने के साथ में इनके हुससे भाषा हिंदी थी। एर इन्होंने से साथ हुस से भी सातने थे।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र के इदय में काव्य का बीज उसी <sup>सन</sup> में जम चुका था जब कि ये छात्रावशा में थे । उस समय वर् ही इचंद्र का कवि-यचन-सुधा खुन ज़ोर पर था। उसके गढ लेख बड़े ही प्रभावीत्पादक ग्रीर मनेारंजक होते थे। पंडित प्र<sup>तार</sup> नारायग उसे बड़े प्रेम से पढ़ते थे । उसी समय कानपुर में अव की बड़ो चर्चा थी। प्रसिद्ध लावनी वाज बनारसीदास वहां मही रहते थे। कानपुर में उसी समय पंडित छलिता¤साइ विशे उपनाम ललित एक अच्छे कवि हो गए हैं। बस्त, पंडित प्रतीर नारायचा मिश्र के। छावनी सुनने का चस्का लग गया। उहां हावनी प्र दंगल होता वहाँ ये चवर्य जाते बार समय समय पर"लिता के पास भी जाते जाते । परिशास यह हुमा कि भूंगी के कीर तरह उक्त कवि महाराय भार लावनी बाजों की बाह्य कविता सुनते ये स्वयं एक बच्छे कवि है। गए। इन्होंने छलित कवि से शास्त्र के नियम भी पढ़े बार उन्होंका अवना ग्रह प्रान कर क करने स्तो ।

कहा जा जुका है कि हिंदी बलवार पढ़ने का शीक रहें.
कपन से ही उस गया था धारयही कार खहे कि वे केयल समस्य
करने पाले किय न होकर एक सम्रे साहित्य-सेपी हुए। धपने
एक मियों भी सहायता से हन्होंने १५ मार्च १८८३ से आक्र
नाम का एक साहिक्यच प्रकाशित करना धारंग कर हैं।
माझ के देख प्रथा हास्यरस मय व्यंगपूर्व परंतु शिक्षामंद है
थे। एको हिंदी गूब महाविरंदार होती थी। ये धपने देखें
कहायने धार करन्द् युटकार्व का प्रयाग धपिक करते थे। सिं
कहायने धार करन्द युटकार्व का प्रयाग धपिक करते थे। सिं
कहायने भी स्वर्थ सुरोत होते थे, ये प्रप्तरसो भी स्वरंह से भी हिंद करने भी सार यह किया भी हमस्य पेगी ही सरस्य रसीती हैं।
प्रभागीरशाहक होतो थी नैश्व की हिंदी की।

सन १८८९ ई० में पंडित प्रतापनारायक कालाकाँकर गय प्रार हों हिंदी "हिंदोस्थान" के सहकारी सम्पादक नियत १ए परंत वच्छंद स्वभाव होने के कारण वहाँ वे बहत दिनों तक न रह के। मिस्टर बैडला के विलायत से डिंदस्तान में माने पर इन्हों में इस-स्थामत-जोर्पेक एक कविता रची थी। उसकी बडी तारीफ़ है। यहाँ क्या विलायत तक में इनका नाम हो गया। ये हिंदी ाया तथा देवनागरी-टिपि के बडे पक्षपाती थे। यदि इसके क्षेत्र कोई अस भी चं करता तो चाप उसके विपक्ष में बाह्य के गलम के कालम लिख मारते थे। बाप बावू दरिश्चंद्र जी के वड़े कि थे। इन्होंने कुछ १२ पुस्तकों का भाषानुवाद किया दीर २० [स्तकें लिखों । इनकी चनुवाद की या लिखी हुई सवपुस्तकें प्रायः नोरंजक मेर शिक्षापूर्व हैं। पंडित प्रतापनारायक का रंग गीरा मेर उत्तर दुवला था। इनकी रहन सहन साधारण थी पर वे स्वमाव है स्वच्छंद समहनशील भार सवने मन के भीजी वरुप थे। स्विटियां है उत्तर देने में बालसी थे। इस्तर से प्रायः रोगी रहा करते थे। एहें नाट्य कौशल से विशेष ब्रेम था बैरिये स्वयं उसमें निषुण थे। इनके सामाजिक, राजनैतिक श्रीर धार्मिक विचार स्वतंत्र धे मीर ये कांमेस की श्रव्या समभते थे। मिती श्रापाद गुद्दि ४ संघत् १९५१ को इनकी मृत्यु हुई।

# (२१) डाक्टर जी॰ ए॰ ग्रियसेन, सी॰ ग्राई॰ई॰

े कि कि स्वार्थ मियसीन सो॰ वाहं॰ है॰ वायसिंड हे बारिय। इंडि हैं। गमें में शायकर्त इस हाउस नामक वर्षण है का कि कि के अपूर्व जार्ज व्यवस्थ मियसिन हे पुत्र हैं। वायसि ता॰ ७ जनवरों सन् १८०० हैं॰ में हुवा था। पहिले तो सुर्यन्ते विद्यान शिक्षकों द्वारा इनकों घर पर ही उचित्र दिसा होती। जब १७ वर्ष की चयका हो गई तक उच्च दिसा मात करें

लियं चाप दशिल नगर के दिनियों कालेज में बेहाय गए। या रहोंने बीर्ण पर पास किया, फिर रायट पटकिसन से एंछ सोखी धार मीर चीलाइचली के पास हिन्दुस्तानी माण् पढ़ने की

संस्टत धार हिंदुस्तानी भाषा में इन्होंन घटडों यात्यता प्रात है, भौर उसके लिये युनियसिटी से पुरस्कार वाया। सन् १८०१ में भाषने हिंदुस्तान की सिविक सर्वित पर्णार पास की भौरदी यथे बाद हिंदुस्तान में भाकर बंगाल के जैसार सर्व

पांस की और दें। पर्य बाद हिंदु स्तान हैं भाकर बंगाल के बैसेए कार् में नियव हुए परंतु शीमही भाषको बदली ककाल के मुस्की हैं हों गई पीर भाष विद्यार भीत की दुर्भिश पीड़िय आबा की आवे रक्षा के लिये अंत्रे गए। यहां भाकर जब भापने देखा कि तिस्व मात के लोग तिरहुती आपा के स्विवाय दूसरी बोली अनते हैं

्रता के विव्य अंत गए। विद्वा धाकर वन प्राएते देखा कि तिर्धुः भात के लोग तिरहुती भाषा के सिवाय दूसरी बोशी उनते हैं। नहीं तन इनका ध्यान हुस और आकरित हुमा कि विद्यायत से वें केवल विद्यों चीर बंगला में परीक्षा पास करके इस सुविस्तृत देंग का शासन करने थाते हैं ने मजा का दुम्ब सुल कदापि नहीं समर्भ सकते, इसलिये इस भाषा का व्याकरण बीर कोप तयार होंग करों मानस्वक है।



डाक्टर जी. ए. त्रियर्मन, सी० आई० ई०

## (२)) डाक्टर जी॰ ए॰ ब्रियसैन, सी॰ माई॰

्रिट सुनुष्ट विवर्णन सो० वर्ण**० १०** वापानंद हे भी ्रिडी 🔆 यने में शुध्कर्त हव हाउन नामक पराने हैं सा॰ ७ जनपरी सन् १८९७ है॰ में बुधा था। पहिनेती सुपे पियान् शिक्षको जारा इनके। घर पर ही अंत्रत विशा से जब १७ वर्ष की चयका है। गई तब उदम शिक्षा मात है लिये चापे उपलिन नगर के टिनिटी काक्षेत्र में वेडाप गए। र इन्होंने बोर्व वर वास किया, किर रायर पर्टाइंसन से ह सीची धार मोर चौलादचली के पास हिंदुलानी भाग पड़ने संस्कृत बार हिंदुस्तानी भाषा में इन्होंने बच्छी पासता म , भीर उसके लिये युनियसिंटी से पुरस्कार पाया। सन् १८७१ में बावने हिंदुस्तान की सिवित सर्वित प् पास की बीर दे। युर्वाद हिंदुस्तान में बाकर बंगाल के बैसेरि में नियत हुए परंतु शीघ्रही बापकी बदली बकाल के ... ही गई धार बाप विदार प्रांत की दुर्भिक्ष-पीड़ित प्रजा रक्षा के लिये भेजे गए। यहां घाकर जब बापने देखा . मांत के खोग तिरहती भाषा के सिवाय 🕵 , नहीं तब इनका ध्यान इस ओर आकर्षित : केवल हिंदी धीर बंगला में परीक्षा 👓 का शासन करने आते हैं वे सकते, इसलिये इस भाषा का चार्यंत चाचस्यक है।

घरीर की अस्वस्थाता से कारख चाप सल् १८८० में विलायत चंडे गए परंतु स्वास्ट्य डीक हो जाने पर व्याह करके पत्नी सहित उसी साल फिर पापस बढ़े जाए। एवं बार सरकार ने इन्हें कैधी माण हे माण हे उसी साल किया। इस कार्य में माण हे होए उद्याने पर नियत किया। इस कार्य में माण हो होते परंदे हों केधी भाग के कहार जो महाजनी मो मोति धे उन्हें हथे गुरू मागरी नागरी की नाई सर्वीग सुंदर का दिवा। एक से बाद पाप पटना के ज्याई ट मिनस्ट्रेट नियत हुए। यहां रह-कर पाप्त विहारी हो किया हो जाई ट मिनस्ट्रेट नियत हुए। यहां रह-कर पाप्त विहारी होरिय कीयन नाम की एक पुस्तक रखी। चीर होरी की धोटियों का पक व्याकरच भी लिखा। यह सात मार्गों में है। एसे मेंगाल गवनेमेंट ने प्रकाशित कराया है। इस रचना से पाएक वहा नाम हुया।

सन् १८८५ में चाप छुट्टी लेकर जर्भनी चक्रे गए। यहां भाप को बड़ी सभाकों में सम्मिलित हुए और जपने भारतपर्यय केंदिल की बनोधी बातों पर एक निबंध पढ़ा। सन् १८८६ हैं० में भेड़िया में पूर्वी भाषाओं के संबंध में एक सभा होने बाली थी। भेड़े, भाप भारत सरकार के प्रतिनिधि होकर उसमें भी समिलित



'n

षकार शांत होने पर इन्होंने हव इत, मुशिंदाबाद, रंगपुर सादि हों जिलों में बड़ा येग्यता से काम किया। इसी समय साय वंगार परिवारिक-सेस्सायटी में समिमिटत हुए भार रंगपुर की विचित्र भाष का व्याकरक बनाया। उसके नमूने भी प्रकाशित किए। सन् १८०३ में आप दर्भेगा के मधुवनी स्थान से सविविद्यंत्रनर प्राफ्तिः सर शे बर स्थाए। यहां भाष तीन वर्ष रहे भीर इसी पंतर में भाषने से एक दें भीर करों पंतर में भाषने से एक दें भीर हों। पंतर में आपने से एक दें भीर हों। पंतर में आपने से एक दें भीर हों। पंतर में आपने से एक देंगे पंतर को पत्र को पहला हों। से एक से प्रकाशित साम का पत्र को पत्र को पत्र को पत्र में भाषने से एक से एक

घरीर को सस्यस्थाता के कारण चाप सन् १८८० में विज्ञायत में गए परंतु स्वास्थ्य डोक हो जाने पर ध्याह करके पत्नी सहित उमी पार परंतु स्वास्थ्य डोक हो जाने पर ध्याह करके पत्नी सहित उमी साल फिर दायस चळ आए। इस बार सरकार ने इन्हें कीची माण के साहर कर सहार ने सहित कीची गण के सहर जो महानती को माति थे जिसे कि प्राप्त के साहर जो महानती की माति थे जिसे कि प्राप्त के साहर जो महानती की माति थे जिसे की हुए आगरी नागरी को नाई स्वर्धींग स्तुंदर बना दिया। एके बाद चाप पटना के ज्याई ट अनिस्टंट नियत हुए। यहां रहे- कर प्राप्त विहारी कृषिक जीवन नाम की एक पुस्तक रची। और विहारी की बीटियों का एक ब्याकरच भी लिखा। यह सात भागों दें। इस शंगाळ गवनेंसेंट ने प्रकाशित कराया है। इस रचना से प्रपन्न वाल हुया।

सन् १८८५ में चाप छुट्टी लेकर जर्मनी चल्ले गए। यहां झाप हैर्र बड़ी समाचों में सम्मिलित हुए बीर चपने भारतपर्याय साहित्य की चनोबी बातों पर पकनिबंध पढ़ा। सन् १८८६ है० में पिट्टिया में पूर्वी भाषाओं के संबंध में पक सभा होने चाली थी। मस्तु, चाप भारत सरकार के प्रतिनिधि सेकर क्समें सी समिलित

हुए । सन् १८८७ में छुट्टी से छीट बाने पर बाप गया ज़िले के कले-कृर और मजिस्ट्रेट नियत हुए। यहां भी ग्रापने गया ज़िले का संक्षिप्त विवरण हिख डाला। इसी समय ग्रापने हर्नली साहिव के साथ विहारी भाषा का कोश बनाना आरंभ किया था पंरत यह पूरा न हो सका। श्रापने पियदसी अर्थात ग्रशोक के शिला छैसी परएक निबंध भी लिखा था। सन् १८९२ में बापने बाप ही बपनी बदली गया से हवड़े के। करा स्त्री और वहां सन् १८९६ तक रहे । वहां पर मापने विदारी

सतसई पद्मावती, भाषा-भूषच और तुलसीकृत रामायच बादि हिंदीसाहित्य की पुस्तकों का सम्पादन या भाषानुवाद किया बीर पंडित वालमुक् द काइमीरी की सहायता से सरकार के लिये भारत की भाषाओं पर एक निबंध लिखा। सन् १८९६ में ग्राप विद्वार में ग्रफ़ीमविभाग के पजेंट नियत हुए थीर सन् १८९८ 🕫 में भाषा संबंधी जाँच के काम पर नियत है।कर शिमला गए और कुछ कार्त पीछे यहां से सीधे विलायत के। चले गए। तब से भ्रव तक भ्राप यहीं हैं। सिविस्त सर्विस से आपने इस्तीफ़ा दे दिया है पर अभी

माप भाषा संबंधी लोज का काम कर रहे हैं।

यता में चाप सदा तत्पर रहते हैं।

डांकृर साहेब बड़े ही सज्जन चीर सरुघरित्र पुरुष हैं। बापकी विद्वता पर रीभः कर घनेक सभाओं ने बापका समानिक किया है बीर भारत गयर्नमेंट ने भी सी० बाई० ई० की पदयी से भूपित किया है। आपका हिंदी से बड़ा प्रेम हैं भीर उसकी सहर





ठाकुर जगमोहन सिह

#### (२२) ठाकुर जगमोहनसिंह ।

कि कुर जगमोहनसिंह के पूर्वजों का संबंध जयपुर राज-ूर इ.चराने से था। ये होग इस्याकुयंशीय जोगायत कुछवाहे राजपूत हैं। बामर के राजा कुतल देव है में फंडे आई बानलसिंह के पाँच पुत्र हुए । इनके पुत्र गरोजी गाजी के थाया में रहते थे। वारोजी के पुत्र संदेशिय के माठ पुत्र हुए जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भीमसिंह सापस की सनवन के कारक घर छोड़ पद्मा में सा वसे । इनके पुत्र वैखोसिंह काल पाकर रमा के राजमंत्री नियत हुए। एक युद्ध में ये मारं गए। तथ प्रप्ता-नरेहा ने इनके पुत्र गजसिंह की "राजधरवहादुर" की पदयी दी भीर मेहर का इस्ताका पुरस्कार में रहने के स्टिये दिया। राज- में फैसे रहने के कारण इन्होंने घपने मैंभले भाई डाकुर रिवन सिंह को मेहर रियासत का सब प्रबंध सींप दिया। सड़े माई के मरने पर ठाकुर वुक्तनसिंह रियासत के मालिक हुए। इनके हो पुत्र थे पक विष्णुसिंह भार वृस्तरे अयागदाससिंह । भारयाँ में मन्दन होने पर राज्य में घटवारा हो गया। विष्णुलिंह मेहर में रहे भेर प्रयागदास सिंह ने दक्षिय भाग में चित्रयराच्य गढ़ यसा कर रवे प्रकार राजधानी नियत किया। इनके पुत्र टाकुर सरपृसिंह बां हुए। जब पिता मरे तो इनको बायस्था ५ वर्ष की थी। बतएय गत दा प्रबंध गवनैमेंट ने बचने हाथ में लेलिया। इसके १२ वर्ष एँ । सन् ५३ का बलया हुका। इस समय ठाकृर सरमृसिंह १३ पर हे थे। पुछ लोगों के शहकाने में चाकर ये ब्रिटिश गयनेमेंट के हिस्द कडूं हो गए। परिकास यह हुआ कि राज्य अन्त हो गया।

महीने की थी। (जन्म सं० १९१४ श्रायबा शुक्का १४) सन् १८६६ र ढाकुर जगमोहनसिंह बनारस में पढ़ने के छिये भेजे गए। यहाँ हहीं बँगरेज़ो, संस्कृत, हिंदी, वंगला, उर्दू भाषाएं सीखीं चीर उन संच्छी योग्यता प्राप्त कर छी। १६ धर्ष की ऋवस्म में इन्होंने कांटि दास के कई छोटे छोटे काव्यों का हिंदी छंदीवृद्ध बनुवाद किया काशों में इनसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से बहुत स्नेह हो गया इनको समय यहां पढ़ने मेार सरसंग में बीतता था। यहां से पर कर सन् १८८० ई० में ये धमतरी ( रायगढ़ म० प्र० ) में तहसीछ दार नियत हुए मार दो ही वर्ष में चपनी याग्यता के कारण है पक्स्द्रा ग्रसिस्टेंट कमिइनर हो गए। विद्या का इन्हें पूरा व्यस था। सरकारी काम करने के चनंतर जो समय बचता उसे ये लिखे पढ़ने में बिताते। इसी ऋचस्या में इयामास्यम मादि प्रंथ हिस्टे गए। इसी सेवा-वृत्ति में इन्हें प्रमेह रोग हो गया। डाकुरों ने उट घायु बदछने का परामर्जी दिया। निदान छः महीने तक ये भिष् मिन्न खानों में घूमते रहे । रोग कुछ कम हुमा पर जड़ से न गया। परिभ्रमण के चनंतर घर छोटने पर क्वविहार स्टेट काँउसिल है ये मंत्री नियत हुए । महाराज कुचिवहार काशी में इनके सहपारी थे। दो वर्षतक इन्होंने यहां बड़ी याम्यता सं कार्य्य किया पर रोय ने यहां भी पीछा न छोड़ा। यंत में दार कर नौकरी छोड़ अपने देश की सीटनापड़ाः अनेक उद्योग किए गए पर रोग बच्छान हुमा। सन् १८९९ के मार्च महीने में एक पुत्र पीर एक कत्या होड ग्राप परधाम-गामी हुए।

इस समय इनके पुत्र ठाकुर जगमोहनसिंह की ग्रवस्था केवट छ

इनके बनाय प्रंथ ये हैं—इयामास्यप्र, इयामास्योजनी, प्रेमं सम्पत्तिखता, मेयदून, अयुर्तहार, युमारसम्भय, प्रेमहजारा,सत्र' नाष्टक, प्रख्य, द्वानप्रदीविका, सांख्य ( कयिख ) सूत्रों की टीक्स,

66.

( 80 )

रनमें से कुछ प्रंथ अमुद्धित और कुछ अपूर्ध हैं। टाकुर साहिव की संस्कृत और भाषा याग्यता वहुत वदी चढ़ी

थी। जिन्होंने इनका स्थामास्यम या मेघदृत पढ़ा होगा उन्हें इसका

वेदांत सूत्रों (वादरायक) पर टिप्पकी, हंसदूत, वानीवार्ड विलाप।

परिचय मिल गया होगा। इनका स्तेह चनेक चच्छे घच्छे राजा महा-।जों से था। इनका स्थमाय उदार, गुकब्राही ग्रीर मिलनसार था।

#### (२३) लाला सीताराम, वी॰ ए॰।

िक्रिके उद्युक्त सीताराम जानि के श्रीवास्तव ( रूसरे ) कायर विज्ञानिक के प्रतिकृतिक के स्थान पहिले जीनपुर में रहे थे, पर इनके पिता प्रतिक साथा रहनायहास वे विक्राकरण

मा घसे । यहाँ २० जनवर्छ सन् १८५८ को इनका जन्म हुमा। है का विचारम्भ थावा रचुनायदास ने ही कराया था, पर इसके पीठे वां मीळधी साहिब उर्दू कारसी पढ़ाने के छिये नियत हुए । सीमान्य परा उक्त कामायक कुछ हिंदी भी जानते थे सत्तव्य छाडा सेता राम ने उर्दू के साथ कुछ हिंदी भी पढ़ी पर इनने रिवा वैधवा वें मीर धावा रचुनाथदास के दिएय थे प्रतयप उन्हें पर्म संबंधीभाव पंधा रचुनाथदास के दिएय थे प्रतयप उन्हें पर्म संबंधीभाव पंधा रचुनाथदास के दिएय थे प्रतयप उन्हें पर्म संबंधीभाव पंधा रचुनाथदास के हिंदी का साम प्राची से बढ़ा अनुराग था। जाला सीताराम बाल्यन में बढ़ी विवा के प्रधी को माया पढ़ा करते। इसीसे उन्हें हिंदी का मान

इसके कुछ काल अनंतर इन्होंने फंगरेज़ी पड़ना धारम किया भीर सब परीक्षाएँ बड़ी सफलता से पास की । सन् १८५९ में बी प० की परीक्षा में इनका नंबर सब से ऊपर रहा। पफ० प० की परोक्षा में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया धार बी० प० की परीक्षा के लिये विद्यान पढ़ा। पीछे से सन् १८९० में इन्होंने पकालत की परीक्षा भी पास की।

पहिले पहिल वे अवघ अख़नार के सम्मादक हुए थीर दो हैं महीने पीवे उसे छोड़ कर बनारस कालेज के स्कूल-विभाग में तीसरे अध्यापक हुए। (सगस्त १८७९ ईं०) तीन हो महीने पीचे वे



लाला सीताराम, बी० ए०



फैजाबाद में सायंस मास्टर हो कर बाप। पक वर्ष यहां काम करने पर फिर बनारस में सेकेंद्र मास्टर हो कर पाप। यहां ये ५ वर्ष रहे धीर उस काल में चापका संस्कृत पर्ययम का मच्या प्रश्वस मिला। फिर तो हर सामेंट र द कर ये मिस-स्टेंट संस्पेस्टर हुए। इसके क्रमंतर सन् १८९५ में ये हिस्टीकले-कृर नियत हिस्स नाएं धीर खब तक उसी पद पर हैं। दिंदों में पच्छी यायता होने के कारक धीर बहुत काल तक

हेड मास्टर बना कर सीतापुर भेजे गए। यहां दो धर्ष काम फरके

हिंदी में प्रच्छी यायता होने के कारब धार बहुत काल तक कारों में प्रच्छे प्रच्छे पंडितों का सहवास रहने से ये दिंदी की प्रकार सेवा कर सके हैं। इनका दिंदी का परिख्ल प्रंप मेपवृत का प्रच्याद है भीर सन् १८८३ में प्रकाशित हुचा। इसके प्रनंतर इस मकार एलांने प्रंप प्रकाशित किए।

- (२) कुमारसम्भव १८८४
- (३) रघुवंश ( सर्ग ९ से १५ तक ) १८८५ (४) रघुवंश ( सर्ग १ से ८ तक ) १८८६
- (३) खुवरा (सम १ स ८ तक ) १८८
  - (५) नागानंद १८८७
  - (६) खुवंश (सम्पूर्व ) १८९२
  - (७) ऋतुसंहार १८९३

के प्राचीन ग्रंथों के छापने में ग्राप छगे हुए हैं।

रंधी बीच में शेक्सपियर के दें। नाटकों का चतुषाद इन्होंने पुरे में छापा। एक भूळ भुळेशों के नाम से धार दूसरा दामें मुद्दम्बर

वर्षे में छापा। पक्ष भूळ भूळेयां के नाम से धीर दूसरा दामे मुस्प्यत के नाम से छापा। इसके धानंतर जिट्टी कळेक्टरों के जंडाळ में पढ़ने से प्रंप-एचना के काम में कई वर्षे तक ढीळ रही। फिर रहों ने पंस्टत के कई नाटकों का चानुवाद छापा। इसमें उत्तररामचरिक, मालोवकांक्रीयम, मुच्छकटिक बार्षि मुख्य हैं। दितोपदेश भेरर भनाकतंत्र कमें ये दो प्रंप इन्होंने क्षेरर लिखे। धाज कछ गयित

संस्कृत के काम्य रहां को माथा में लिख कर छापने का गीर सबी से बधिक लाला सीताराम के प्राप्त है। पानंद रस बात ब है कि ये सभी तक सपने विद्यान्यसन में छमे दूप हैं। डिप्टी कलकुर होने पर सभी तक शिक्षा-विभाग से इनका संबंध नई

( 30 )

छुटा है । सभी तक ये प्रायः भिश्र भिश्र परीक्षामाँ में वरीस्

नियत होते हैं। कई वर्ष तक युनिवर्सिटी के फ़ेलो पार टेस्स

युक कमेटी के मैंबर भी चाप रहे हैं।





पंडित राधाचरक गोस्त्रामी

#### (२४) पंडित राधाचरमा गोस्वामी ।

\*\*\*\*\* द्वित राषाचरव गोस्त्रामी जी गोड़ माहाव है। जन्म-पूँ पूँ विधि फाल्गुन इच्च ५ संवत् १०१५ तारीज़ २५ करवरी सन् १८५९ १० है। इनके विता का नाम धीगोस्त्रामी उन्त्यु जी था। वे बृदावन में धोराथा-

रमस के मंदिर के गोस्यामी संप्रदाय के भाचार्थ थे।

खंबत् १९२१ में गोस्वामी रापाखरण जो का कर्णयेथ संस्कार
इम धार उसी समय से इनका धियारययन आरंभ हुणा। इनकी
माठा स्वयं पड़ी दिखी थां। घस्तु, जो कुछ ये गुढ़ जो से पढ़ते थे
रेस ये स्वयं सुन दिखा करती थां परंतु संवत् १९२३ में जब रकता
देशेत हो गया तो ये अपने पिता के समीप रहने छो। कार्यवात्त
वहाँ वहाँ रुक्ते पिता के समीप रहने छो। कार्यवात्त
वहाँ वहाँ रुक्ते पिता के सादर जाना पड़ता वहाँ ये भी उनके
साथ जात पर इससे इनके पढ़ने दिखने में किसी प्रकार को बाधा
नहीं पढ़ी। संवत् १९२७ में इन्होंने नियमित कप से संस्कृत का
रूपपण आरंभ किया। पहिले इन्होंने व्याकरण और कुछ काम्य
प्रांग भीर फिर धीमज़ागबत और अपने गोस्थामी संप्रदाय के
प्रभाव पढ़ी फिर धीमज़ागबत और अपने गोस्थामी संप्रदाय के

संबद् १९३० में जब कि चाप तर्रह शावाद में पंडित उमादत्त भी के पास कीमुदी पढ़ते थे तब यहाँ के गबर्नमंद स्कूल में वाहर के संस्टत विचारियों की परीक्षा हो गई। उसमें ये भी साम्मस्तित में। मतप्त बहाँ ग्रंगरेजी-विक्शा का प्रभाव और परीक्षा का डंग नेय कर हत्तें ग्रंगरेजी, पढ़ने का चावा हुआ। इन्होंने तर्रह गुवाद के क्रिटास्कुल में अपना नाम दिख्या लिया। यह समाचार पाकर रनकी शिष्य-भंडली में बड़ा हरूकर मचा। होगी ने चारी में से बोट बताना शुरू किया कि यदि म्हेच्छ माथा पड़ेगे तो है तुम्हें छोड़ देंगे। तब तो जीविका जाने देख कर इन्हें विदर्श हैं भैगरेज़ी पढ़ना छोड़ देना पड़ा। उसी समय काशी में हॉरिस्टें मेग्ज़ीन प्रकाशित होने हमा था। उसे पढ़ कर इनकी देशसेव की सोर प्रवृत्ति हुई।

संपत् ३२ में इन्होंने क्यने मित्र श्रीगेस्थामी मजुसदुन जी है निलकर "कांपकुल कीमुदी" नामकी समा व्यापित की जिलक मूल उद्देश्य हिंदी भीर संस्कृत की पुष्टि करना था। इस समा में प्रथम ही चिपयेदान के तीन दिन पहिले इनकी की का देवां हो गया। परंतु उस द्योकप्रस्त चयसा में भी ये सभा में सीमितित हुए। उस समय भी परम बैप्चय होगों ने सभा के एक चनीसी यात समक्ष कर विरोध किया परंतु इन्होंने किसी से प्रतिवाद न करके चपना कार्य करते जाना ही मुख्य समका।

उसी वर्ष इनका दूसरा थियाह हो गया। इन्होंने प्रपत्ती हिं
इसिरी पत्नी की स्वयं विश्वा देकर पक सुयोग्य विदुषों की बनाया।
सभा सोसाइटियों के समागम से इन्होंने निम्न भिन्न पर्मी के प्रयं
पढ़े जिससे इनकी यिद्योग कान-पृद्धि हुई। परंतु इनको माह पर्म
पर कुछ विद्योग रुखि हुई भीर ये "दिंदुबीचय" में माइ-पर्म के
पक्ष में ठेख भी ठिखने लगे परंतु बावू दिश्चंद्र जो के ग्रुव करों
से कटावह करने पर इन्होंने माहाधर्म से मापना संबंध गाँव दिया।
पिर इन्होंने आयंसमाज के ग्रंथ पढ़े भीर स्वामी दयानंद जी से
साझात प्रश्लोचर किए। आप स्वयं ठिखने हैं कि स्वामी दयानंद जी से
जो के वाक्य मुद्धे वेद-वाक्यवत् मान्य हैं और उनकी प्रायंक बात
मेरे लिये उदाहरण स्वकृप है।

190

पंचत् १९३४ से इन्होंने अपनी जीविका भी सँमाठी भीर उम भी संमाठी । संवत् १९४० तक के प्रायः सव हिंदी के पर्मो । पापके टेख पाप जाते हूं। सब टेल गृह पीर प्रभावननक । सब टेबों की संख्या कोई दो सी होगी पर कोई कोई टेख तो उने बड़े हैं कि जिनको पक सहम पुस्तक वन सकती है। सन् ८२३ में रहोंने "मारतेंदु" मासिक पत्र निकाश पर सहिश ता के त्याब से हसे बंद कर देना पड़ा। सन् १८८४ १० में प्रयान में हेरी पत्र समादकों की एक सभा हुई थी, उसके साप मंत्री थे।

सन् १८८६ में इन्हें कांग्रेस का प्रतिनिधि होकर कलकत्त जाना । मा। यहाँ से आकर इन्होंने "यिदेश-यात्रा-विवार" और "यिधवा-वेवार-विवरण वो प्रंथ समाजसंशोधन पर लिखे। सन् १८८५ थे बूंदावन के म्युनिसियल कमिश्रर जुने गए। इस पद पर क्लें। वाकी स्वयंत्रता, यात्रयता और सायधानी से कार्य्य किया। सन् १८६३ में इन्होंने मधुरा की हिंदजनल कांग्रेस कमेटी के मंत्री का कार्य किया।

हस समय भी चाप बूंदायन के बातरेरी मजिस्ट्रेट मीर स्युति-विग्छ कमिश्नर हैं। यद्यपि आप पके सनातन-प्रमायलंबी हैं परंतु किसी मत से ब्रेप नहीं रखते वस्त् वर्तमान समाज-संशोधन के बाप परुपाती हैं।

ं छन् १८८३ में जब कि शिक्षा-कमिशन वैडी थी तो इन्होंने १९०० मञ्जूष्यों के हत्ताक्षर हिंदी के एक में करवाय थे। इसाधार मंत्रों के तो आप इतने प्रेमी हैं कि छोटे से खगा कर वड़े तक जितने दिंदी के समावारण्य आजळों निकले या निकल रहे हैं सब की एंगे आरळे आपके यहाँ याई जा सकती हैं।

## (२५) साहित्याचार्य्य पंडित ग्राम्बिकादत्त न्यास [

दस जी भार देवीदस जी। दुर्गादस जी प्रसि

के ज्येष्ठ पुत्र थे।

कवि हो गए हैं। हमारे व्यास जी इन्हीं दुर्गाद्तर

व्याख जी का जन्म संवत् १९१५ चैत्र शुह्नाऽप्टमी के हुया थी

डित चन्यिकाद्त के पूर्वज राजपुताने के रहने वा थे । परंतु इनके पितामह पंडित राजाराम जी का में आ बसे थे। राजाराम जो के दे। <u>प्रव ह</u>प। दुर्ग

पाँच घर्ष की अवस्था होने पर इन्हें विद्याप्यम आरम्भ करार गया भीर उसी खेळ कूद में शब्दकरावकी भीर समरकोप ह

म्रभ्यास कराया जाने लगा। घर का श्रियाँ सब पढ़ी लिखी ध इसलिये इनको शिक्षा उचम रीति से होने लगी। घाट नौ वर्ष क प्रवस्था होने पर इन्हें दातरंज मार सितार का चस्का लगा मा उसी समय कविता का भी व्यसन चारम्भ हुआ।

द्या वर्ष की भगस्था होने पर व्यास जी का यहोपयीत हुण चीर उसी समय से चाप गोस्यामी श्रीहरण चैतन्य देप जी के यह भाषा-काव्य पढ़ने समे। उस समय गोस्वामी जी पक प्रसिद्ध कवि थे भीर उनके यहाँ अच्छे अच्छे कवि एकत्रित हुआ करते थे। देसा

सत्संग पा कर कुदामयुद्धि व्यास जी बहुत हो शीम काव्य कुशन हो गए। इन्हें एक वर्ष में हो कविता के समस्त प्रस्तारों का प्रस्ता

षान हो गया धार ये भरी सभा में समस्यापृत्ति करने छ<sup>ते ।</sup> घीरे घीरे व्यास जो का बाबू इरिश्चंद्र जी से परिचय हो गर्या भीर ये उनके यहाँ माने जाने छंगे मार इनकी कविता भी करि



माहित्याचार्य पण्डित ऋग्विकादच व्यास



ववन सुधा में प्रकाशित होने छंगी। इसी बाल्यावस्था में इन्होंने म्हाराज काशिएज के यहाँ की धमेसमा से भी पारितोधिक पाया। जिस समय व्यास जी की अवस्था केवल १२ पर्ष की धी उस समय काशे जो में एक दिल्ला हैया है अध्यायधानी कवि चाप, उन्होंने प्रवा जी में एक दिल्ला कर यहाँ के सब पढ़ितों को चिक्रत कर दिला परंतु हमारे व्यास जी ने भी तत्काल ग्रावाधान एक कर उक्त पढ़ित को भी चिक्रत कर पढ़ित के स्था पढ़ितों को चिक्रत कर दिला को भी चिक्रत किया। उन्होंने मार्यंत प्रसाप हो कर एवं (कुक्त को भी चिक्रत किया। उन्होंने मार्यंत प्रसाप हो कर एवं (कुक्त को पढ़ित को पढ़ित को साम पिक्रत का लिया। विक्रत पढ़ी की सम पिक्रत कर लिया।

११ यां यर्ष घारम्म होते ही इन्होंने संस्कृत का घारपम धारेस्र किया। एक तरफ तेर ये व्याकरक सांवय साहित्य वेदांत धादि गहन १४वों का क्रप्युवन करते थीर दूसरी धोर गान धाद संबंधी कहामों का क्रप्यास करते आते थे। संवद १९३३ में हल्होंने काशी गवर्नोम्ट संस्कृत कालिज में नाम क्रिक्वाया धीर एक ही वर्ष के परिध्रम में यहां से उत्तम परिक्षा वास की। संवद १९३७ में हन्हों है कावार्य परीक्षा वास की श्रेट दूसरे वर्ष साहित्य परीक्षा वास इरहे सहार से साहित्यायार्य की पर्यो श्राप्त को।

उर्दे प्रधा उसी साल हमने पिता ने परलोकपास किया इससे रहें प्रधा उसी साल हमने पिता ने परलोकपास किया इससे एर में करतह होने छागी जिससे दुखित होकर इन्होंने करकचे थी। या की धीर यहाँ कराने दिखानक से जूब नाम पेता दिखा। पर्दे तीन ही अहीने बाद यहाँ से बाले बाय और पियूपमाद सका-गाव करने छाने की कि इनके बाद खोचन चरता रहा। बायार करते इन्हों नाको धारखा यहाँ तक बहु गई थी कि ये २५ जिन्दि में सी भीक एक सकते थे। इसीसे कारों की ब्रह्माम्म्यवर्षियो सभा ने रिदे यह चौदों के पदक साहत "धीरकारातक" की उपाधि यह सब पुत्र या परंतु इनको आधिक सबस्या प्रवर्धी कहीं है स्सिटिये संवत् १९४० में हवेंग्रेन मनुवनी जाकर वहां के स्टूट १९) ४० मासिक को नीकिंग्रे कर दो। यहां भी हवेंग्रेन परे आस्पान दिच्च थीर समापं न्यापित कों। यहां सब से बड़ा का जो प्यास जी ने किया यह "संस्कृत संजीवनी समाज" का लाहि करना है, इस समाज के द्वारा विहार की श्रुतिश्वत शिक्षा म्या का पेसा सुपार हुचा कि जिससे घब संकड़ों छात्र प्रतिवर्ध संस्कृत शिक्षा पाते और उपाधि लाम करने हैं।

संयत् १९४२ में मधुवनो से इस्तीःहा देकर ये बोकीपुर के आप । इसके दूसरे वर्ष मुजफकरपुर के स्कुल के हेड पॉडत कर यहां भेजे गय । संयत् १९४४ में इनकी बदली मागछपुर के जिन स्कूल को हुरें। इसी समय एवंनि संस्कृत में 'साम्यत नाटक' वर्ग कर राजा साहेब दुर्ग गा को समयेच किया चीर शिवराज दिजें नामक एक उपन्यास भी संस्कृत में लिखा । संवत् १९४८ में एवं विहारी विहार की इस्त-लिखत पुस्तक चीरी चली गई। इसे उन्हों युना पूर्व किया । कोकरीली नरेशने मायको 'भारत-एक' को पहर्व

वधान' की पदयी दी थी।
छोटे बड़े सभी इनका सम्मान करते थे। संवद् १९५५-५६।
इन्हें गवर्नमेंट पटना कालेज में आंफ्रेसर का पद मिला परंतु थे शर्णे से पस्त्रक्ष रहते थे मानों देव ने उत्त पद का भोग दनके भाग ने लिखा ही न या। व्यास जी वंगला, महाराष्ट्रों, गुजराती, मंगरें मादि भाषापं भी जानते थे। इन्होंने हिंदी संस्कृत में कुल ०८ प्रंथ किसी इनमें से बहुत से प्रधूरे ही रह् गय पीर प्रनेक प्रवर्ती प्रमे कारिता हैं।

प्रदान की थी और ग्रयोध्यानरेश ने एक स्वर्ख पहक सहित 'शत

उन्नोसवों नवंबर सन् १९०० को व्यास जो का परहोक वास काद्मी में हुआ।



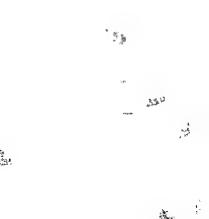

### (२६) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ।

ड्रिकेट्स स्मीर की राजधानी जंबू से बीस केस पर जामवंत की
बिना बंदी जामवती में गर्म से उत्पध्य श्रीकृष्ण जी के पुत्र
हांव का बसाया हुमा सांवा नगर है। यही सांवा
नगर पंडित दुर्गामसाद जी की जम्मभूमि है। आप
(एंबर के बादि पुरोदित सांवा नगर की जम्मभूमि है। आप
एंबर के बादि पुरोदित सांवा मान्य क्रिकेट स्वा संदर्भ माह्य है।
को पंता-प्रमार-प्रपाद "राजोपाच्याय" है परंतु पंजा में प्राह्म
वा को "मिश्र" कहते हैं इसीसे इनके नाम के पाने यह उपाधि
श्री हुई है। इनके प्रिता का नाम पंडित घसीट राम मिश्र था।

पंडित हुगीप्रसाद सिश्च का जन्म चाध्यन संवत् १९१६ की शार-िय नच हुगां जों में नवमी सुधवार के हुगा था। दलीले जापका सात्र दुर्गाप्रसाद एक्जा गवा। पितासद धाएक संस्कृत के मन्दि। तहाए भार कर्मकां में परम प्रवीच पंडित थे। वे स्वरिचार का-दूरी के दुर्गान करने गए। बहां से छीट कर चाले समय कळकचा-निवासी पंजाबी खत्रियों ने इनसे कळकचे में ही प्रवास करने का पद्धीपा दिया इस्लिये ये भी बहीं रहते छते। इनके तीन पुत्र थे पार वे तीने सिदागरों की बड़ी बड़ी केटियों में दलां का काम

पंडित हुनांप्रसाद प्रिश्च ने बाल्यायका में डोगरी हिंदी धीर बँगला-मायभां का घर पर ही चम्यास किया धार फिर काशी में चाकर संस्कृत पुट्टी। इसके बाद फिर कलकत्ते चल्ने गए धीर नामेलस्कृत में भँगरेज़ी का ब्रायास करने लगे। भँगरेज़ी में कुछ पढ़ने लिखने का बान प्राप्त करके इन्होंने स्कूल छोड़ दिया धीर बपने बट्टी। की

इसके कुछ दिनों पीछे स्वर्गीय पंडित सदानंद मिश्र के प्रसुपेप से रहोंने "सारसुधानिधि" नाम का पक पत्र निकाला। पक साव खळकर जब यह भी बंद है। गया तब सन् १८८० में केयळ धरने बादुबल के बाध्य पर "उचितवका" पत्र मकाशित करना धारंग किया। उचितवका ने हिंदी सृष्टि में एक नया कर्तव कर दिव-क्या। उचितवका ने हिंदी सृष्टि में एक नया कर्तव कर दिव-क्या। इस पत्र में गृह राजनीतक विषयों पर पंडित जी के ईसी दिहागी भरे छेख सर्विषय धार प्रभाव-जनक होते थे।

जंबू नरेश महाराज रणधीर सिंह पंडित जी पर पिरोंप ग्रेंसें
रखते थे। उन्होंने जंबू से "जंबू मकार" पत्र चलाने को एका थैं पंडित जी के जुलाया था परंतु उनकी मस्परधता के कारण यह न हो सका। तथ ये फिर कलकचे चले चाए पीर उपितवन्ता थें चलाते रहे। महाराज रणधीर सिंह का स्वगंबासही जाने के कारण पर्तमान जंबू नरेश ने हत्तें बुलाया थीर शिक्षा-विभाग के सर्वों ÷

द पर नियत किया परंतु थोड़े हो दिनी के बाद राज्यत्रवंध में हुउ गड़बड़ देख कर रन्होंने शहां रहना उचित न समक्ता पीर (लोज़ा देकर वे यहां से चले आप । इन्होंने स्वर्गाय बादू मूदेव मुख्यपाय के घतुरोध से विदार प्रांत के लिये हिंदी में कुछ पाक युसलें भी टिखी भी जो कि चब तक बिदार के स्कूर्ज में प्रबंद्ध हैं।

जंद् राज्य से पीदित एक स्वदंधी पुरूप के कहने से इन्होंने प्रीक्तवा में जब्द राज्य के रहस्यों का प्रकाशित करना आरंभ हिया परंतु इससे जब जंबू को शासन प्रवाली पर कुछ भी प्रभाव न पत्रा तो हर्तने देशपासियों के एक दछ के सहित वस समय पिंदुलान में बाप हुए पाल्योंनेट के मंबर मिस्टर मेंजला से मुखा-हाव की गीर वापने देशपासियों का दुःख सुनाया। उन्होंने विद्यायत जाहर त्यकी बढ़ी तारीज़ की बीर पाल्योंनेट में जंबूराज्य की बातें पेश हरके उनका सुधार करवाया। धाड़े की दिन बुप इन्होंने "मार-एगी बच्यु" नाम का साक्षाहिक पत्र निकाला था पर वह भी भाज हर्ज दें है।

षदा महारपिका के प्रयतेक समादक राजनीति-कृताल है विशित-कृताल क्षेत्र को पंडित तुर्गाप्रसाद अपना राजनी
त्र सातते हैं। पंडित जी ने हिंदी में छोटी बड़ा कुल २०, २२
। एकें हिल्मी हैं। माज कल जाप महाराज रव्यवीर सिंद का जीवनगित फ़िल रहे हैं। आप वड़े साधारव स्वमाय के मिलनसार और

त्यान महुल हैं और वंगाल में हिंदा-पर्जो के जनमहाता और

व्यादक्षी में हैं।

منحوة

### (२७) बाबु रामऋषा वर्मा ।

स

न् १८४० के लगभग हारालाल घटा पंजाब से पै चल कर काजी को साप । यहां न्यांरम गर्ने टहर कर हत्त्वींन परन्यूनी की तुकान बोटी क़रीब पंचास वर्ष की स्वस्था में मात्रमण

भपना विवाह किया, इनके राचारुष्य, जयरुष्य बीट रामर्थ तीन पुत्र क्षुए ।

धावू रामछत्या यमां का जन्म सन् १८५९ संयन् १९१६ कार्रि एच्या ७ केंग हुका था । जिस समय इनके पिता का ७० वर्ष प्रयक्षा में देहांत हुका उस समय इनके बड्डे मादे राघाराज्य १६ यपे की चयस्था थी बीर रामछत्या केवल एक वर्ष पक मदीने थे। इनकी माता ने चपने तीनों पुत्रों का बड़े कष्ट से पावन पेर

किया क्योंकि उस समय इनकी आधिक भवस्या बहुत ही हीन भी कुछ वयः प्राप्त होने पर इनकी भारा ने इन्हें पढ़ने को बैठाया जब इन्होंने गुरु के यहां हिंदी पढ़ना लिखना सील लिया वर्ष जयनारायण कालेज में क्यारांजी पढ़ने के लिये नेतार गर। यहां इन्होंने तुंच मन लगा कर पढ़ा। बाईबल की परीक्षा में तो हमेशा धीवल रहते थे। दूसरी भाषा इनकी संस्टत भी, इन्हें समस्य में भी कुन्ही सोधाना प्राप्त ही। उन्ह स्कृत से हैं

संस्कृत में भी चच्छी योग्यता प्राप्त की । उक स्कूल से <sup>ट्रे</sup> पास कर केने पर इन्होंने क्वींस कालेज में नाम हिसावा भी वहां से इन्होंने बी॰ प॰ की परीक्षा तक पड़ा पर उसी उन्होंची न हो सके। कालेज में पढ़ते समय ये घर पर बॉडत हरिं भद्द मानेकर जो से संस्कृत भी पढ़ते थे। इनको वार्षिङ पी



बाबू रामकृष्ण वस्मो

र्घन ध्येन देख कर उन्होंने इन की इंसाई पर्म में इटा कर मना-पर्म का मार्ग बनलाया। ये बक्तर कहा करने थे कि नुमे मार्ग होने में बचाने में चंदिन जी ने मेरे ऊपर बड़ी छुण की थी।

धामपरचा में बाबू रामकृष्य क्युदानों में चपनी श्रीविद्या नहेंद बरने थे। पदना धोड़ने के बाबू रहोने हरियंत्र म्हुल में धेर्ण करती पर कुछ दिन पीछे पह भी धोड़ दो पार किताबी धेष्क धोड़ा बो मार किताबी धेष्क धोड़ा बो क्या कर सी। बाबू हरिरांत्र श्री को नया निवास के ध्यापक करती। बाबू हरिरांत्र श्री को नया निवास के बावू बातक बाद कर विद्यान कुछ में को कि बावू बातक बाद कर विद्यान कुछ में को कि बावू बातक बाद कर विद्यान कुछ में हरि बाद के बावू बात कर बाद कर बा

धानु रामहत्त्व प्रामी वेंद्र सामरंज सेवान वा बहा शीक पा धेत ति के के को मध्ये भी थे । इन्होंने परित्त मधिकशहना साम की विश्वास में कथीती नाती में युक्त देशा हुन व्याचित देशता था। वित्रास के सेवा का भी कच्छा कथाता था। सब १८८१ हैन्म दिने तामश्चीत्व प्रथीती नाम की पक्त पुत्रक शिक्षा भी चीत ति विद्यास मेरा के सामयाला था। इन्होंसे बहेर दिन्ही दूर्त देशता भी विद्यास मेरा के सम्मालता था। इन्होंसे बहेर दिन्ही दूर्त देशत

हैं। ता बाबू रामहण्ड मो ने हिद्दो-गय में कपदा दय व दिन भी पुश्रकों की रचना को है परंतु हनका बहुत कहा कार पेतिम परिधम फपासरिस्सागर का आपानुवाद है। से स्वं केवल द्वा आगों तक सनुवाद किया था। फिर प्रविक सराम के कारण सांगे ये इस काम को उत्साहपूर्यक न कर सके।

दो तीन साल से इनकी तथीयत बहुत गराव रहती थी। ह १९०५ में ये बहुत बीमार हो गए थे पर घच्छे हो गय। फिर ह १९०६ में इन्हें जलोदर रोग हुआ बीर उसीसे ता॰ २५ दिसे सन् १९०६ के संज्या को इनका स्वर्गवास हो गया। इनको संत

एक कन्या है। षाबु रामकृष्ण ने प्रपने परिश्रम धीर कष्यपसाय से प्रव उप्रति की धीर नाम पैदा किया। प्रपने बाहुवल से मनुष्प क कर सकता है इसके ये बादशे थे।





#### (२८) पंडित श्रीधर पाटक ।

...

कारक जा का जाम मायहच्या चतुर्वती संचत् १६१६ मा० ११ वनको मन् १८६० है। बेर चता माम में हुमा। माम में एवं विष्ठत वहारे गई कोर १०, ११ वर्च की चत्रमा में माने तीम बुंध वे रव भाषा में ब्लोने हतमी वालता मात कर में कि वेशहन कामने चार मिसने मते। १९ वर्च को बदला में नो वहना हो एट गया, देवन के कर गई। १६ वर्च की बदला में नो वहना हो एट गया, देवन के कर पर पर गारा।

ाण कावला में हवीं काय हो। बाता विश्व को को हो दिही को पिर मुर्जिकों बजाने नामान कार्तानक कोन्य की दिवित्य बन्ध की है शेवह काने में कोन्यांन जनका हुई। को हशने व्यवस्थ में के किस हो। १४ वर्ष को कायुक्ता में जिस बहुना काराना कि का वर्ष के तो कुछ प्रास्ती पद्मी चीर सन् १८ अ. १० में तहसीली स्व दियों को मंगीदाका परोक्षा पास को। इस परोक्षा में बीत मर इनका संबद पहिला रहा। सन् १८०९ १० में चागरा कोटेंड चेगरेती सिडिल को परोक्षा पास की चीर इसमें भी सब उठी परोक्षितों में प्रथम पद मात किया। इसके एक ही साल बाद स १८८० १० में इन्होंने परिश्ता परिक्षा परिक्षी भेची में पास की।

उक्त परीक्षा पास करने के छः महीने बाद सन् १८८१ में भ कलक्षे चले गए भीर यहां ६७) मासिक पर सेंसस बीमल्ट ¥थायी दफ़तर में नीकर हुए । इसी नीकरी में इन्हें शिमला जार हिमालय का उदल यैभव देखने का अवसर प्राप्त हुया। वहीं छीटने पर कुछ दिन के सर्नंतर इलाहाबाद में लाट साहिब के द<sup>पूर्</sup> में ३०) मासिक पर नियुक्त हुए। इस द्वृतर के साथ पाठक जा व कई वेर नैनीताल जाने का सीभाग्य हुआ। सन् १८९८ ई० में व कि इनका येतन २०७) शस्तिक था इनकी बागरे के बदली हुई बी यहां से सन् १९०१ में ३००) मासिक वेतन पर इरीगेशन कमिश के सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए । कमिशन के मंत (सं० १९०३) तक र उसी के साथ रहे। तदनंतर एक वर्ष पर्यंत भारत गवर्नमेंट के द<sup>95</sup> में डिपटी सुपरिंटेंडेंट थीर सुपरिंटेंडेंट रहे । फिर उस पद को ता तीन मास की छुहो लेकर कास्मीर की सैर को प्रघारे। ग्रीर वह है हीट आने पर ''कदमीर सुस्रमा" नामक सुरुखित कारा रचा।पा<sup>दर</sup> जी सरकारी काम बड़े परिश्रम बैार सावधानी से करते हैं <sup>बी</sup> उत्तम भंगरेज़ी लिखने के लिये ख्यात हैं। सन् १८९८--९९ के प्रांतीय इरीगेशन रिपोर्ट में चापकी प्रशंसा छपी है। इस समय ये युक्त प्रदेश के छाट साहेब के दफ़्तर में ३००) मासिक पर सपरिटेंडेंट हैं।

पंदित प्रीघर पाठक इस समय हिंदी भाषा के एक पच्छे हिंदी भाषा क्रजमापा धीर खड़ी बोळी देशों में एक समान हिंदेता रखते हैं। परंतु खड़ी बोळों में धाणकी कविता प्रादर्श कर होती है। आप उसके पक्के प्रमर्थक मार करल सरस-प्रसाद प्रकाश स्वभाव सुंदर उक्ति के प्रदर्शक हैं। निदान इस विषय में प्रण पहितीय हैं।

स्पूर्ण स्कूल में पहले समय सब से पहिले भागी जनममूमि बाँपरी माम की ब्रहांसा में एक कविता रची थी परंतु वह प्रका-शित नहीं को गई बरन रचना के पदबान द्वीघ ही नए कर दी गई। उसके बाद कब जो मौज में बादा लिखा। आपकी स्कुट किंद वामें का संबद "मानी विवोद" नाम से सुलकाकार है। आपों में काशित हो गया है सार हिंदी के सब सहदय-मेमियों को बड़े केम भार भाइर की बस्तु है। कारच यह कि पाठक जी के पथ मात्र में पक सेसी स्थापी मनोहरता है कि बाद बार पढ़ कर भी किर बड़ने को जो करता है। गोवड स्थिप के सीन प्रंथों का पधा-उपद भावने "पकांतवासी येगी" "ऊजड़ माम" मेर "भात-पीरक माम से मकांशित किया है। इस तोनों मंथों का बड़ा मचार पीर सम्मान है। हममें से श्रीतपीयक सड़ी बोठी में थंगरेजी-प्य सेपक पीक का हिंदी की वक पीकों में मुख्यद है। भाव माहतिक हरसें का बच्चा निज्य खाँचते हैं।

प्रयाग में चापने "पद्म कुटोर" नामक एक रमणीक नियास-स्यान निर्मित कराया है भीर उसीम भन्न रहते हैं।

## (२६) महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ह

विकिति हुन दिन हुप चैनसुख नामक एक सरपूपरी

विकास काशी में संस्कृत पृत्ने भाष । ये विक के पास में इस्तर्ह गाँव में एक उपाच्याव के य सम्ययन करने स्त्री । उपाच्याय जी की है संतित न होने के कारण चैनसुल ही उनकी सम्रांत के उद्यां कारी हुए । इनसे कई पीढ़ी पीछे झारंगधर भेर शिवराज हो म हुए । झारंगधर ने खनुरी सारनाथ बादि कई गाँवों की क्रमीरा

केंकर बजुरी में अपना निवास-स्थान नियत किया।शिवराज उर प्याय के तीन चुन हुए, जिनमें रामप्रसाद सब से छोटे थे। ६१ समय में केंबल बजुरी की ज़र्मोदारी हाथ में रह गई थी। रा प्रसाद के पाँच गुत्र हुए। जिनमें हुवालुदत्त सबसे छोटे थे। हर

खुबच ज्योतिप-विद्या में निषुख हुए बीट इनके हताक्षर भी मण् होते थे। कींस काळेज की भीती पर चेकित मधर स्वींके कि हुए हैं। पंडित सुधाकर जो स्वीं स्ट्राखुबच के पुत्र हैं। समस्य प्रे कि पंडित स्पाखुबच स्वयं भाषा काळा के बड़े मेंमी तथा किंप थे

जिस समय सुधाकर जी का जम्म हुवा इनके पिता मिज़ीएं
में थे। इनके चाचा दरवाज़े पर बैडे थे। शकिय ने माकर सुधाकर
नामक पत्र उनके हाथ में दिया तब तक भीतर से उन्हें के जन्म
होने की ज़बर चाई। चापने कहा कि इस उन्हें का नाम सुधाकर
हुमा। इनका जन्म संयत् १९१७ चैत्रशृक्ष चतुर्धी सोमवार के
हुमा था। विवेदी जी की ९ मास की बयब्या होत ही इनकी माता

का देहांत हो गया इसलिये इनके लालन पालन का भार 🖼 🕯



# (२६) महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेरी।

के कि के कि स्वास्त का स्वास्त का स्वास्त का स्वास्त का स्वास के स्वास्त का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास के स्वास का स्वास क

हुए। शारंगधर ने बजुरी सारनाथ मादि को तांचों की क्रांत केकर बजुरी में बपना निवास-स्थान नियत किया।शिवराज ब भ्याय के तीन पुत्र हुन, जिनमें रामप्रसाद सब से छोटे थे। हिं समय में केयल बजुरी की जमींदारी हाथ में रह गई थी। रा मसाद के पाँच पुत्र हुन। जिनमें क्यालुवत सबसे छोटे थे। हिं लुद्द ज्योतिय-विधा में निपुष्ण हुए मेर दनके हसासर भी कर होते थे। क्रांस कालेज की भीतों पर मेकित मसर हवाँके वि

मुष हैं। पंदित सुधाकर जो इन्हें क्यालुदच के पुत्र हैं। स्तरव रें क पंदित क्यालुदच स्वयं आया काय के बड़े प्रेसी तथा काँ ये जिल समय लुधाकर जी का जल्म हुण इनके विता सिर्में में थे। इनके चाचा दरवाले पर येठे थे। डॉकिय ने पाकर सुधार्म नामक पत्र जनके हाथ में दिया तथ तक भीतर से जहके के जन होने की एवर चाहै। पापने कहा कि एव डक़ के बानम सुधारम

हुबा। इनका अन्म संयत् १९१७ चेत्रसुहा हुबाथा। प्रियेदो जो की ९ मास े का येहात है। गया इसलिये इनके





ारी घर पड़ा। इनके पिता घर पर नहीं रहते थे भेार घर र का इन पर विदोष प्यार घा। इसीसे बाठ वर्ष की पयसा क इनके विश्वक की बोर किस्ती ने कुछ भी प्यान न दिया। एके बाद जब इनके बड़े ज्याने इन्हें पहने को नीठाया तो रखीने ने हो सामय में बहुत उपाति कर दिसलाई। यद्योपयीत होते ही को प्रारावाकि पेसी तीम हो गई कि जो पय पक यार देखा इंक्स हो गया।

राके बड़ों ने ता सीचा कि इन्हें कुछ व्याकरण पहाकर कथा
पुण्य बीचने योग्य बना दिया जाय, पर इनकी तबीयत व्योतिय
ताल में छन गई धीर केयल जीलावती पढ़ कर ये गणित के बड़े
हें मम्में के सहज में इल करने छने । इनकी येशी तीम युद्धि देख
कर पेंडित चायुरेय शास्त्री इनसे बहुत मसस हुए धीर उन्होंने
हाँच काठेज के मिस्तपल मिहित्य साहिब से इनकी बड़ी ममंदा
के। सससे इनका उत्साह धीर भी बढ़ गया। इनके बड़ों ने गणित
के विशेष काय्यम से इन्हें रोकना चाहा पर ये गणित के रंग में
पेत्रे रंग गय थे कि उस विचा में पूर्व पांचित्य मात किया। याँही
सेविय विचय पर बात होते होते एक दिन इनका सायूरेय शास्त्री
वेडण कम्माड़ा हो गया जिससे दोनों में कुछ वेमनस्य हो गया।

पंडत सुधाकर जा ज्योतिय के जैसे पंडित हैं सो तो सब बातते हैं परंतु अपनी मातृआपा हिंदी के भी भाप प्रनन्य प्रेमी ची। प्रै विद्यान हैं। आप तुलसीदास, स्ट्रास, कबोर, तथा अन्यान्य भाप के शिरोमांच कवियों के काव्यों में अच्छा प्रवेश एकते हैं। पण पेसी सरक हिंदी के प्रकारती हैं जो कि सदस हो सबसाधा-राब से साम में था सकते। आपने सब मिलाकर दिंदी भाषा में केर्ष १० पुस्तक रेजी जीर सम्मादित को हैं। आप बाबू हिरस्चंद्र कोई मिय मित्रों में से हैं।

1 22 1

सर्वेष्रिय है। आपका सिद्धांत है कि कोई छोटा वडा नहीं है सब एक ही से जन्मते भीर एक हो से मरते हैं। ईश्वर ने जिस शिर पर भार रख दिया है उसे चंत तक निवाह ले जाना ही व

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभापति हैं। ग्रापकी विद्वता प मुख होकर गवर्नमेंट ने चापकी महामहोपाध्याय की उपाधि भूपित किया है। आपकी सकीर्त वेशिप तक फैली हुई है।

प्यन हैं। आप इस समय कॉस कालेज में गणित के शोफेसर में

सुधाकर जो की रहन सहन सादी, स्वभाव सीधा, बीर वा





बाबू देवसीनन्दन सत्री

### (३०) वायू देवकीनंदन खत्री।

2000 हुन्तान के दोधान तथा तालुक्केदार छाछ नीनिद्धराय में पुरुष पक बढ़े भारी चादमी थे। उनकी कई पोड़ी पोछे 2000 उनको संतान के कोई छोग छाड़ीर में चा बसे, परंतु गार पर्कात सिंह के बुच होर सिंह के समय में जब छाड़ीर में ह मकार को चराजकता सी चेक गई तब छाछा चवाजमछ गिरवार छाड़ीर छोड़ कर काड़ी में था बसे।

कारा बचरजमळ के दो पुत्र हुए, साला बंदलाल भीर लाला तर दास। लाला नदलाल के तीन ळड़के हुए, बालू देवोपसाद, <sup>बुद्द</sup> भगवान दास और बालू नारायण दास, और लाला ईस्परदास <sup>1</sup>पुर समारे चरितनायक बालू देवकीनंदन हैं।

णाका जम्म संवत् १९१८ के धापाद मास में हुआ था, माता नगरी मुज्जकरपुर के बाबू जीवन स्नास महता की बेटी थीं हस मिरा करिया प्रस्तर वहीं रहा करते थे। इनका लग्म मी जिल्करपुर का है जीर वहाँ हरका स्तास पालन भी हुआ । तुष्ठ जिल्करपुर को है जीर वहाँ हरका सात्म मी क्या एउए जिल्कर हो के स्वास के सिंह की सिं

ण्या ज़िले के टिकारी राज्य में इनके पिता का व्यापारिक संबंध पा। इसी कारण इन्होंने गया जी में एक कोठी खोली श्रीर यहाँ

( <0 )

उसका स्वतंत्र प्रबंध करने छो। वहां दृतको धन्छी भागदनी यस पक तो रुपया पास, दृसरे थुवा भवका, तीसरे स्वतंत्रता, वे ने भपना चमत्कार दिखलाया और भएने पात्र से मन माना नचवाया। कुछ दिनों पोछे जब टिकारी राज्य में नावालिगी कारक सरकारी प्रबंध हो गया और इनका उस राज्य से संबंध

टिकारी राज्य में बनारस के राजा महाराज हैरवरी मसाद ना यण सिंह की बहिन प्याही थाँ। इसीसे ये बनारस में उक म राज के रूपापाल हुए। इन्होंने मुसाहब बन कर दरबार में रह तो पसंद न किया परंतु चकिया और नयगढ़ के जंगतों ठीका लिया। इन जंगलों की लाह लकड़ी तथा और चीर पेराप की सामदानी इनको थी इसी कारण इनको सब जगह पुनना किर पड़ता था। इस स्वयस्था में इन्होंने जंगल की लग सेर की। उ

अंगलों के घोहड़, धन, पहाड़ो, खोहें, चीर प्राचीन इमारतों के घ

तो ये फाशो चले बाप, उस समय इनकी २४ वर्ष की ब्रवस्था ध

द्दोप मादि द्दीनीय स्थान इन्होंने बड़ी सायधानी से देये । इसी समय इनके कुछ लिखने की पुन समार्र भीर हिंदी चंद्रकोता नामक उपन्यास लिखने का इल्होंने समा समा दिया इस सुस्तक में इन्होंने कपने गया जो की जवानी के तजरने भी कारी में माने पर मपनी मोद्यों हेची हुई जंगलों की बहार का वर्ष किया है। चंद्रकोता पहिले इरियकारा मेस से एप कर प्रक किया है। चंद्रकोता पहिले इरियकारा मेस से एप कर प्रक

ियत हुई। यह पुलक सपंसाधारण को यही टिवसरहुई यहाँना कि संकड़ों घादमी इसीकी बदीलत हिंदी के पाठक बनगरा थी कई पक को इसीकी बदीलत हिंदी लियने का शीक़ खग गया।

चंद्रकाता चीर संवति के ११ नंबर बरिप्रकारा प्रेस में छैं इसके पीछे सन् १८९८ के सिलंबर में चायने खबरी मेस, नाम से सर्वा विज कामेस बोल दिया। इनके नरेंद्र मोदनी, कुरामड्मारी, करेंद्रवीर, श्रीर काजर को कोठरी ये चार उपन्यास श्रीर भी हैं। ये सब निज कल्पना शक्ति से लिखे गए हैं। इस समय ग्राप चंद्र-कांता संतति के संबंध में भूतनाथ की जीवनी लिख रहे हैं। इन्होंने भएने निज के ख़र्चे से सदर्शन नाम का एक मासिक पत्र भी निकाला या जो कि उस समय हिंदी में एक प्रसिद्ध मासिकपत्र था। समादक इसके पंडित माधवप्रसाद मिश्र थे। परन्तु समादक महाशय का देखांत हो जाने से सुदर्शन का भी बदर्शन हो गया। वाद् देवकोनंदन ने हिंदी साहित्य के एक मंग की पूर्ति में

<sup>बहुत</sup> नाम पाया है चौर इसोसे उनके द्वारा हिंदी भाषा का भी पहुत उपकार हुवा है।

-

### (३१) पंडित ज्ञालाप्रसाद मिश्र ।

्रादाबाद-निवासी पाँडत ज्याहामसाइ जी का ज प्राप्त क्षायाद क्षाय र संयत् १९१९ का है। बाप मृत पाँउ चलवेयमसाद जो के बड़े भाई हैं। इनके पूर्व पुर पहिले पटने में रहते थे पर अब बहुत दिनों से सुं दाखाद में बा रहे हैं। इनके पिता का नाम सुखनंदन निम्म या

जिस दिन इनकी अवस्था का पाँचया वर्ष पूरा हुमा डॉक उर दिन इनको एक चोहा उठा कर जंगळ में ले गया। ¦उसने दर्ग सब ज़ेवर तो उतार खिया पर कुशळ हुई कि रहाँ जंगळ में बीर छोड़ दिया। उस प्राधी राधि के समय न जाने किस दुवन ने ए

हाकर थाने में बैठा दिया।

ग्राड वर्ष की घयस्था होने पर इनका यहापधीत संस्कृ
हुमा धार उसी समय से इन्हें सर्वग्रुव्ध ग्रामरी नागरी का भ्रम्यय
ग्रारंभ कराया गया। इसके दो वर्ष पीछे इन्होंने भ्र्मेगरेजी पृष्ट ग्रारंभ किया धार उसे ये पांच वर्ष पेछ इन्होंने भ्र्मेगरेजी पृष्ट समाजी मास्टर से धार्मिक वाद विवाद हो उठने के कारण इन्हें ने स्कूठ छोड़ दिया धार घर पर संस्कृत का प्रस्थयन मारं

किया। व्याकरणकाव्य केतर भादि का अभ्ययन कर हेने पर एकें स्वयं भड़छे भ्रच्छे श्रंचों के पहुने का क्रम्यास डाला त्रिससे संस्हत विचा चैरा हिंदू धर्मशास्त्र दोनों में इनकी बच्छो पैठ हो गर्रे। पंडित ज्वासायसद जो के सनातन धर्म प्रति स्वाभाविक धर्म

पंडित ज्यालापसाद जो को सनातन धर्मे प्रति स्वाभाविक प्रश्ने हैं इसीसे इन्होंने पहिले पहिल निज मत मंडन भार दयानंद <sup>मत</sup>



पण्डित ज्वालाप्रमाद मिश्र



बंदर विषय एर "दूधानंद तिमिरमारकर" नाम की एक पुस्तक रवे। इस पुस्तक का सनातन-धर्माधनंत्री सोगों में यहा पादर इप। इससे इनका उत्साह बढ़ गया धार फिर ये पुस्तक-रचना में वेडन हुप धारसोगों की शन के बचुसार इन्होंने कई पुस्तकें रची।

पुंचित्रं के बाद आएके स्वात में भाषा कि यदि संस्कृत पुंचित्रं के बाद आएके स्वात में भाषा कि यदि संस्कृत पुंचित्रं का भाषानुपाद कर के बिंदी-साहित्य का भंजार भरा जाय तो बहुत ही बच्चा हो।। इससे मानुभाषा की उपति होगी के स्वेत्रं का व्यवस्था कि सहित्रं के १० मंधी का ब्यवसा कि हो के स्वेत्रं कर सित्रं मानुभा अपन्य स्वातं के स्वातं के साम अपन्य सित्रं के साम कि स्वातं के सित्रं मानुभा मानुभा के सित्रं मानुभा मानुभा मानुभा मानुभा के सित्रं मानुभा के सित्रं मानुभा के सित्रं मानुभा मानुभा

न्ति सब कारचों ने भारतध्ये महामंद्रव में इनका बड़ा मान है। वहां से रहें विधायारिय और महामंद्रवक्त का पद मात है। इस्टरने के कार्यकृत्य मंद्रव्य से प्रापको एक स्थर्णपदक भीमिका है।

रिंग समय आप भुरादाबाद में रहते हैं। जिज व्यय से चलने बोटो कामेश्वर नाथ नाम की पाटशाला में आप पड़ाते हें और जो पेप समय बचता है उसमें संस्कृत के त्रंथों का भाषानुवाद करके पढ़ने अमृत्य जीवन की संस्कृत के त्रंथों का भाषानुवाद करके

### (३२) आनरेब्ज पंडित मदनमाहन मालत्रीय बी॰ ए॰, एलएल॰ बी॰।

नके पूर्य पुरुष माळवा देश के निवासी ये हवीचे ये

प्राप्त इनके कुटुंब के छोग माळवीय उपाधि से मूर्णिय

देश कोई तीन सी यर्थ पुरुष होंगे कि इनके पूर्वज माळवीय
देश छोड़ कर हळाहाबाद में बाबसे। माळवीय

हैं हो छोड़ कर इलाहाबाद में श्रावसे। मालबीय जी के पूर्वजों में एक न एक पुरुष बिहत्ता और पर्के निष्ठा के लिये मसिज होता पाया है।

गिष्ठा के जिय मिस्त होता भाया है। यो का नाम पंडित वैजनायें
मालयीय था। ये हालही में स्वगंलाक को पचारे हैं मीर संस्तृत के अच्छे
पंडित थे। मालखीय जी का जन्म सन् १८६२ में तारी मृ १८ दिसंबर्र की हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिही में घर ही पर हुई। उद्धे
ये हिंदी भली भाति लिखने पढ़ने लगे तब मैंगरेजी पढ़ने के लिए।
गवनीय स्कुल में विज्ञाप गए। वहां पेंद्रेस को परीक्षा पास करकें
स्वान म्यार संद्रक कोलेज में नाम किसाया और सन् १८८४ है में
वहाँ ने स्वीर संदर्भ को परीक्षा पास करकें

बी॰ ए॰ की परीक्षा पास कर चुकने पर इच्छा होने पर भी की कारकों से वे बागे न पढ़ सके बीर उसी वर्ष गवर्नमेंट स्हूछ में ब्राच्यापक नियत हुए। इन्होंने इस पढ़ पर तीन वर्ष तक बड़ी येग्यता सेकाम किया। सन् १८८७ ई० में कालाकांकर के तयहाँ दार राजा रामपाल सिंह जी इन्हें चपने यहां लिया लेगर बार

ग्रपने यहां से प्रकाशित होने वाले हिंदी भाषा के एक मात्र हैनिक



त्रानरेब्ल पण्डित मदनमोहन मालवीय ची. ए.एल.एल, ची.

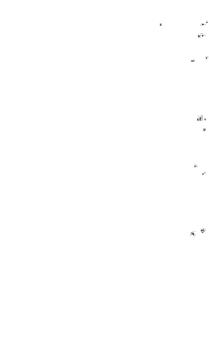

व हिंदोस्थान का सम्यादन इनके हाथ में दिया। इन्होंने हिंदी-ान की उन्नति करने में यथासाध्य परिश्रम किया भीर विलक्षण भूता हे साथ ढाई चर्च तक उसका सम्पादन किया। यद्यपि माल-ोय जो ने हिंदी में कोई विशेष ग्रंथ नहीं लिखा है परंतु हिंदोस्थान ी पुरानी फ़ाइळ देखने से झात होता है कि ये मातुभाषा हिंदी हं बेसे बच्छे लेखक हैं। इनकी बोजस्विना बीर सरल लेख-ग्याली पाठकों के चित्त पर पूरा प्रभाव अस्पन्न करनेवाली है।

द्यारं वर्ष तक हिंदीस्थान का सम्यादन करने के बाद ग्रापकी च्छा कानून चध्ययन करने की हुई।यह जान कर राजा रामपाल-में हे ने इन्हें बपने यहां से प्रसद्यतापूर्वक रुख़सत दी भीर इनके भिन्न के बारवयन में यथासाध्य सहायता दी। तीन धर्प क़ानून पढ़ कर इन्होंने सन् १८९१ में हाईकोर्ट की परीक्षा पास की बीर

माले वर्ष सन् १८९२ में पलप्रक बी॰ की उपाधि प्राप्त की। तब लें यद तक बाप इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं चीर भपने देश तथा देश-भाइयों के हित की चितना में तस्पर रहते हुए

पपने मनुष्य-जीवन के। सफल कर रहे हैं।

मालवीय जी हिंदी भाषा के ग्रंधकार नहीं पर हिंदी के चब्छे वैषक बीर सब्बे गुभचिंतक हैं। बाप काशी नागरीप्रचारिकी सभा है एक सम्मानित सदस्य हैं। सर एंटनी मेकडानछ के समय में क्ष कि संयुक्त प्रदेश की श्रजा की बोर से प्रांतीय गवर्नमेंट की षेषा में चदालतों में नागरी लिपि का प्रचार करने की प्रार्थना की गई थी उस समय प्रापने इस कार्य में विशेष उद्योग किया था, यन यह कहना चाहिए कि इस कार्य में सफलता केवल आपडी है परिश्रम का फल है। लाट साहब की सेवा में नागरी मेमोरि-पेल का मेजना, नागरी के सच्चे गुर्कों के कीर्चन में पुस्तक लिखना भौर स्वार्थ शुन्य हो निज के हजारों रुपय खर्च कर इसी कार्थ्य में रुम जाना पंडित जो के लिये एक बड़े गौरव की बात है।



स हिंदोसान का सम्मादन इनके हाथ में दिया। हत्योंने हिंदो-सन की उपति करने में यथासाय परिध्रम किया चीर विख्य स्था के साथ बाई वर्ष तक उसका सम्मादन किया। यथिए माछ-वेष की ने हिंदी में कोई विश्लोप अंध नहीं छिला है परंतु हिंदोसान भे पुणनी क्षमळ देखने से बात होता है कि ये मालुभाषा दिंदी के हैसे बच्छे छेलक हैं। इनकी खोजस्विन बीर सरळ छेल-बाली पाइडों के जिल पर पूरा प्रभाव उरवन्न करनेवाली है।

मा वर्ष के हिंदोला का समादन करने के बाद भापकी एक अन्य करने की हुई। यह जान कर राजा रामपाछ- करने को हुई। यह जान कर राजा रामपाछ- हिंद ने रहें अपने यहां से असम्रतापूर्वक रुक्सत दी धीर रनके अन्य के अस्यवन में प्रधासताप्य सहायता दो। तीन पर्य आत्म कर रहां की की पर रहां की परीक्षा पास की धीर माले वर्ष सन् १८९२ में पहल्का की की परिक्षा पास की हो। तब पे प्रक का पाप इलाहाबाद बाई केट में वकालत करते हैं भीर भन्ने देश तथा देश-मास्यों के हित की सिंतना में तथर रहते हुए भन्ने मतुष्य-जीवन की सामळ कर रहे हैं।

मारुवीय जी हिंदी आया के अंधकार नहीं पर हिंदी के घण्छे देवह कीर सहये गुअधितक हैं। आप काशी नागरीमचारियों सभा के एक सम्मानित सहस्य हैं। सर पंत्रनी नेकहानर के समय में वह कि संयुक्त प्रदेश की प्रचा की बोर से प्रांतीय गावनिंमेंट की हैं पत्र कि संयुक्त प्रदेश की प्रचा की बोर से प्रांतीय गावनिंमेंट की हैं पत्र में मारिया कि प्रचार करने की प्रांतीय गावनिंमेंट की हैं पत्र में मारिया कि प्रचार करने की प्रांतीय की प्रांतीय का प्रचार करने की प्रांती किया था, वान यह कहना चाहिए कि इस कार्य में सफलता केवल आपसी के एरिक्रम का फल है। ठाट साहद की सेवा में नागरी मेंगोरियल का फल है। ठाट साहद की सेवा में नागरी मेंगोरियल का फल है। ठाट साहद की सेवा में नागरी मोरियल का कार्य में स्वर्थ मुंदा की ठाना मारियल में स्वर्थ मुंदा की ठाना में स्वर्थ मूल हैं। त्या के सेवा में नागरी में सेवा में नागरी में सेवा में स्वर्थ में स्वर्थ में स्वर्थ में स्वर्थ में सेवा में सित की सेवा में स्वर्थ में स्वर्थ में सेवा सेवा है।

मालंपीय जी एक सादे भिजाज और सादी रहन सहर वे जित हैं और वड़े मिलनसार और सबरित पुरुष हैं। पाप एड प्रोत के प्रधान राजनीतिक पुरुषों में से हैं और भगना बहुत कुछ समय देश-सेचा में लगाते हैं। चाप सनातन हिंदू पमें को हृद्य से मानते और उसकी उपति में तन मन से दच चिच रहते हैं। भाप ने प्रधान में पक सनातन-प्रमे-सभा स्वाधित की है जिसका प्रति पर्य माप में के के मबस्यर पर विवेधी के तट गृहद्विधिया होता है। परंतु हसके साथ हो चाप सामाजिक कुरीतियों को दूर करते के भी पूरे प्रशासी हैं। चापके उद्योग से प्रधान में एक वड़ा संहर्ष हिंदू बोहिंग हाउस बना है। चाप साट साहित की कींसि के सभासद हैं और देशवासियों के पक्ष-समर्थन में सदा दचिव

रहते हैं।





पण्डित गौरोशंबर हीराचन्द ग्रोभा

#### (३३) पंडित गौरीशंकर हीराचंद ग्रामा ।

(((())) हो के एतिहास-ममेत विद्यानों में पंडित गीरीशंकर हिं हैं होपायंद घोफा का घासन उत्ता है। एन्होंने दिंदी आगे के सेवा के उद्देश्य से जो जो धोतहासिक पुसार्के जिल्लों हैं उन सब की बड़े बड़े विद्वानों में मुक्त-कंठ निमांता की है।

रनके पूर्वत मेयाड़ के रहने वाले थे। कोई २२५ वर्ष हुए होंगे इवे होन सिरोही राज्यांतर्गत रोहिंडा श्राम में जा बसे। यहीं .५ चितंबर सन् १८६३ में ग्रोभा श्री का जन्म हुगा। इनके पिता व नाम होराचंद, भीर दादा का पीतांबर था। ये जाति के सहस्र भैदीच्य ब्राह्मण हैं। सात वर्ष की ब्रयसा में इन्होंने एक पाडवासा हिंदी पहना सारंभ किया। दो वर्ष हिंदी श्रध्ययन करते रहे। सर्न-ार बाउ वर्ष की समस्या में यहीपबीत संस्कार होने पर वेदाध्ययम मरंत्र किया । चार वर्ष में संपूर्ण गुक्क यजुर्वेदीय संहिता कंग्रस हरके गण्डित पहना प्रारंभ किया। परकिसी उपयुक्त गुरु केन मिलने वे मोकाजी १७ वर्षकी प्रवस्था में बंबई चल्ले गए बीर घडाँ मेहिले ६ महीने तक गुजराती भाषा सोखते रहे। बनंतर पहिणंस्टन राई स्कूछ में भरती हो कर सन् १८८४ में मेट्रीक्यूहेशन परीक्षा पस को। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध वंडितवर गहुलाल जी के यहाँ संस्कृत और प्राकृत बढते रहे। सन् १८८६ ई० में विस्सन कालेज में इन्होंने प्रीवियस परीक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। पर हारीर की <sup>पू</sup>रवस्थता के कारण परीक्षा के पूर्व ही अपने ग्राम रोहिड़े को लाट भाष । फिर कुछ काल के पीछे बंबई जाकर प्राचीन लिपियों के पढ़ने भीर प्राचीन इतिहास के बध्ययन में इन्होंने अपना दो वर्ष का समय लगाया। सन् १८८८ ई० में जब ये ग्रपनी बहिन से मिलने उदयपुर काप तो. महामहोपाच्याय कविराज इयामलदास जी ने इनके सुग्गों से प्रसन्न हो कर इन्हें अपने इतिहास-कार्याटय का मंत्री नियत किया। सन् १८९० ई० में विक्रीरिया हाल खुलने पर वे वहीं की स्युजियम लायबेरी के बाध्यक्ष नियत हुए बीर बाब बाबनेर में जो नया सर्कारी म्युज़ियम गुला है उसकी बध्यक्षता के कार्य पर नियत इप हैं।

सन् १८९३ ई० में इन्होंने हिंदी में एक अपूर्व प्रंथ लिखा। प्राचीन इतिहास-उद्धार के लिये प्राचीन लिपियों का पहना वहां माधदयक है परंतु इस काम के लिये किसी भाषा में केई पुसक व थीं । पंडित जो ने प्राचीन लिपि माला नाम को पुस्तक लिख कर इस मभाष की पूर्ति की। इस पुस्तक की बड़े बड़े चिद्वानी तथा सेखा-यटियों ने असाधारण प्रशंसा को है। सन् १९०२ ई० में एन्होंने कर्नल टाड का जीपन चरित लिखा भीर टाड साहब लिखित राझ स्थान के अनुवाद पर टिप्पको लिखना प्रारंभ किया। यह हुसपै प्रंथ छप रहा है ग्रीर जिन लोगों ने इसके छपे <u>ह</u>ए भागों की देखाँ है वे पंडित जी की विद्वचा का अनुभव कर सकते हैं। आपने सक एक पेतिहासिक प्रथमाला नाम की पुस्तकावली छापना प्रारम

किया है। इसके पहिले भाग में सोलंकियों का इतिहास है। यह र्थंथ इतिहास का अमृत्य रत्न है। प्राचीन शोध का पंडित जी कों बड़ा व्यसन है। वे बपना सारा समय इसके बर्पण करते हैं। प्राचीन स्थानों को देखना, उनका इतिहास जानना, प्राचीन वस्तुमों का

संप्रद करना बस इन्होंमें बापका कालक्षेप होता है। प्राचीन सिकों का एक बहुमूल्य संग्रह ग्रापने किया है। पंडित जी का उदयपुर राज्य में बड़ा मान था चौर ब्रिटिश <sup>गर्द</sup> नैमेंट ने भी खाएके गुर्खों पर रीफ कर चनेक वेर अपनी गुणप्राहित

का परिचय दिया है। उदयपुर में जितने वाइसराय गए हैं उनसे

( 22)

मिलने भीर बातें करने का पंडित जी को सदा गीरव प्राप्त हुआ

से दुर्ग थी उसमें पंडित जी निमंत्रित हो कर गए थे।

माप प्रकृति के सरल और अभिमान-रिहत हैं और वड़े सतो-गुणे भैर सबरित्र हैं। जिन्हें एक वेर भी ऋषिके दर्शनों का सीभाग्य

मात हुमा है वे आपके गुर्जों केर स्वभाव पर मेरहित हैं। साप से विदान हिंदी समाज के गीरय तथा समिमान के कारण हैं।

या। सभी कलकत्ते में एक स्यूजियम कान्फरेंस गर्यनमेंट की तरफ

# (३४) लाला वालमुकुंद गुप्त ।

तभी से क्षेत्रकों में प्रसिद्ध था।

ग्रस्तु, जुनार के प्रसिद्ध राईस बावू इतुमानप्रधाद ने जब चुनार
से "मण्डारे जुनार" जारी किया तो बन्होंने काला बाव्यकुर्व के
बुलाकर उसका सम्पादक नियत किया। बन्होंने व्यव्यारे जुनार के
बिसी योग्यता से चलाया कि उसे संयुक्त गांत के सब मण्डारों मे
सेसी योग्यता से चलाया कि उसे संयुक्त गांत के सब मण्डारों मे
सेसे कर दिया परंतु कुछ दिनों पीछे गुप्त जी लादौर का वर्त गर
भीर चर्चा सम्प्राह में तीन बार निकळने वाले "काहत्त्र" के सम्प्रदर्क
पुर । कुछ दिनों में मापने उस पत्र को दीनक कर दिया।



लाला बालमुकुन्द गुप्त

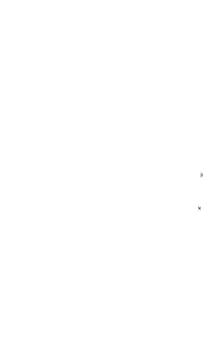

वर्षं दिनों फालाकोंकर के राजा रामपालसिंब जी ने इंगलेंड है कार "हिंदी हिंदोस्थान" पन जारी कर दिया था। पंडित रममेदन मालवीय उसके सम्मादक थे। ग्रंदावन में श्री मारतभर्म प्रमुंदक केणियेशन में मालवीय जी गय थे शिर गुरू जी भी वर्षा का थे। पंडित दीनद्यालु ग्रामगं द्वारा दोनों महाशयों का परस्पत्र सेंपय हुया। कस्तु, जब मालवीय जी हिंदोखान का सम्मादक होने लेगे वत रहाने ग्रास्त्रों को कालकांकर सहकारी क्मादकों में नियत करवाया। राजा साहब स्वयं सम्मादक थे। ग्रीत मतापनारायण मिश्र, पंडित राजारमण जीने, चीने ग्रालन-पंर, परित पासलाल मिश्र, बाबू चारियमुख्य बैटकां, पंडित ग्रास्त्र विश्व श्रीर बाबू गोपालराम शादि लेखकों की कमेटी उनको हायक थे। ग्रेर लाला बालमुकु व ग्रांत स्व कमेटी के समापति या मुंख्य थे। ग्रेर लाला बालमुकु व ग्रांत स्व कमेटी के समापति या

कुछ दिनों के बाद गुप्तजी कालाकांकर से घर का बाले गए।

एके जाते ही उक्त नवरल कमेरी तीन तेरह है। गई। उन्हों दिनों

करूते में दिंदी बंगवासी का जन्म हुण। जिल्ल समय काशों में

गातवर्ध महामंडल का मधियेशन हुणा से बंगवासी के मालिक

पर्रा बंगए थे। गुराती भी घर से माकर इस मधियेशन में सीमगात गुरा थे। गहीं बंगवासी के मालिक से बीर इससे परिवय है।

गा। उन्हों दिनों हिंदी बंगवासी में "शिक्षित हिन्सू बाला" नाम

घ पक उण्ण्यास निकलता था। जब गुप्तशी काशो से लीट कर

पर भाप तो इन्होंने उक्त उपन्यास की समुखित सालोचना करते

दिशा। उन्होंने उक्त उपन्यास की समुखित सालोचना करते

पर भगता तो इन्होंने उक्त उपन्यास की समुखित सालोचना करते

पर भगता निक्सा सम्मादक वार्च समुत लाल वक्तवाँ सा पक्ष पत्र

पर भगता निक्सा स्वाहम सम्मान सहकारी निचत किया। यह बात

पर १८९३ है० की है।

कुछ दिनों के बाद मुझजो बंगवासी के समादक हुए। वहां

( 100 )

सात वर्ष तक बापने बड़ी योग्यता से काम किया वरंत जब वंग यासी के माजिकों में परस्पर भागना पैदा बचा तो इन्होंने स्तीम दे दिया भार घर के प्रके गए। घर पहुंचे देर न हुई थी कि

खासा पालमुकु द शुप्त का परलोक वास सन् १९०७ मात्र शहा 🚯 धुपपार के। वेहली में हुबा। गुप्तजी पक बड़े ही चतुर मेर दुदिमाई पुरुष थे। इनके लिये हुए पुस्तकाकार लेखों में तो केवल रानावली

नाटिका, दरिदास, शियशम्भु का चिद्वा, रहट कविता मार सिटीना बादि पुरतकें हैं। बापकी छेल-प्रवासी बडी ही उत्तम घी। बार ग्रच्छे समालोचक थे। इनके सब लेख प्रभाय-जनक होते थे। इनकी भाषा बड़ी ही सरल बीर मनोहर होती थी।

भारतमित्र के मालिक ने इन्हें कलकत्ते युलालिया पीर भारत मित्र का समादन-भार इनकी दिया । तथ से जीवन छीला के समाप्त हाने तक इन्होंने भारतमित्र का समादन बड़ी योग्यता से किया।





#### (३५) पंडित ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ।

पंडित श्रयोध्यासिंह के बचा ब्रह्मासिंह एक बच्छे पंडित बीर पंडित श्रयोध्यासिंह के बचा ब्रह्मासिंह एक बच्छे से व्यवसा से घर पर वियाध्यम प्रारंभ करा दिया बीर सात धर्य की श्रयका होने पर विज्ञामाशद के तहसीकी स्कूल में भरती करा दिया। बहां स्कॉने चर १८७६ हैं। में बनांक्युकर मिसिंक की परीक्षा पास की गेर, वहां से मासिक छात्रधृति पाकर बनारस के कांस बार की पर्वे की पर्वे करा परंतु स्वास्थ्य विगव् जाने के कारवा क्लें थोड़े पे दिनों में यह बक्का जाना पड़ा बीर किर बीगरंजी की दिक्षा का भेंड की के नाम।

मर पर रह कर इन्होंने बार पांच वर्ष तक उट्टू कारसी मैार पिरुत का क्रम्यास किया। सजह वर्ष की श्रवका में इनका माह हुँग फीर इसके दो वर्ष बाद सन १८८४ हैं भे इत्होंने निज्ञामांबार के वहसीओ शक्तुम में ग्राम्यापक पद पर नियत होकर कार्य-शेव में पूर्वाचे किया। इसी समय में इन्होंने कवहरी के काम काज का भगास किया श्रीर सन् १८८७ हैं० में नामेळ परीका पास की। पक साजु रहते थे। वे एक अच्छे विद्वान पुरुष प्रीर हिंदी भाषा के किये थे। पक दिन बाबा जो के यहां किये भीर विद्वान होगों हो पक सभा हुई। उसमें हमारे चरित्र-नायक भी पथारे भीर क्लोंने दें एक प्रश्नों का पेसी उच्चम रीति से उच्चर दियां कि जिससे वावाई हम पर बहुत मसाज हुए। इस प्रकार बाबा जो के हुएगाथ हों। पर इस्हें उनके पुस्सकाहण्य के भाषा-प्रंथ देखने का पख्णा प्रसस हाथ हमा। इसी समय बाजू हरिस्टंट्र जो का किय-प्यनस्था भी प्रकारित होने लगा था। बस्तु, बाबा जी के यहां के भाषा भी प्रकारित होने लगा था। बस्तु, बाबा जी के यहां के भाषा भी प्रकारित संबंधी निष्म निष्म दियथों के संबंधी ने समावार पर्वों ने सामिश्यक संबंधी निष्म निष्म दियथों के संबंधी ने समावार पर्वों ने सामिश्यक संबंधी निष्म निष्म दियथों के संबंधी ने सम्बंधी स्वां के पढ़ पाठन से आपके हृदय में भी संबंधी सामिश्यक संविद्यों के पढ़न पाठन से आपके हृदय में भी संबंधी

पंडित क्याप्यासिंह जी से मदरसी के डिप्टी रेस्पेन्ट वार् इयाम मनाहर दास की वाधानुसार पहिले पहिल कारा-पित्रका में प्रकाशित वेनिस का बांका धार रिपयान विंकल का जर्दू से हिंदी में अनुवाद किया। उक्त पित्रका के कुछ स्फुट निक्यों का भी बाप ने हिंदी-अनुवाद किया धार उनके संग्रह का "नाति-निक्यं" नाम रस्त्वा। तदनंतर शुल्जार दियलों का भाषानुपाद करके विमेत पाटिका नाम रस्त्रवा धार गुल्लिसों के पाठवें वाय का "नीति उपरेश पाटिका नाम रस्त्रवा धार गुल्लिसों के पाठवें वाय का "नीति उपरेश

रचना का उल्लाह ग्रीर मात्भाषा प्रति ग्रमम्य ग्रनुराग उमङ्

द्याया ।

कुसुम" नाम से अनुवाद किया । चेनिस के बोके की पींडत प्रतापनारायक्ष ने चपने पत्र प्राप्तव में मच्ची समादेशचना की थी। उसे पट कर मातृभाग के मेंगे, बाजमगढ़ के डानृनगी बाजू घनपत सिंह का प्यान देवक की वरफ गया। उन्होंने इन्हें डानृनगी हैं की पर्यास पास कर देने की सटाह दी। तदनुसार इन्होंने सन् १८८९ ईंग् में उक्त परीक्षा पास थेर बाजे वर्ष कानूनमोई का साथी पर प्राप्त किया। तब से
तक बापने समय समय पर रिजस्ट्रार कानूनों, सदस्वायव
देगों प्रीर मिरदान्य कानूनों। ब्याद कर पदी पर काम किया
। स समय बाप पाठ साल से बाज़मगढ़ के बाफ़िरियंटिंग
रक्षान्य बाप पाठ साल से बाज़मगढ़ के बाफ़िरियंटिंग
रक्षान्य को बंगल्य भाषा में भी मबीब हैं। बापने बंगला की
। पक पुस्तकों का भाषान्य बाद किया है। बापने बंगला की
। पक पुस्तकों का भाषान्य बाद किया है। बापने बंगला की
। उक्क प्राप्त के बालू रामदीनसिंह जो से बड़ी मिनता थी। ज्वार्त के
उर्पेश कापने "ठंठ हिंदी का ठाठ" धीर "अपबीखला फूल"
। एका को थी जिसमें ठेठ हिंदी का ठाड एवं समय सियंक
विच परिक्षा के की सं में है। बापने हिंदी भाषा में सब मिलाकर

रेपुत्तकों की रचनाका है।

### (३६) वाच् राधाकृप्णदास ।

१६६६ १५ व्याजिष्णदास जो गोटोकवासी मारतेंद्र बाद हरि होता रजंद्र जो के कुफेर भाई थं। बाद हरिस्वंद्र जो के श्रीकंक १५ पता बाद गोपालचंद्र की दो बहिते थीं, वहीं यमुना योगी भीर छोटो गंगा बीबी। बाद यापाल्य्यदास गंगा बीबी के दूसरे पुत्र थे। इनके पिता का नाम बाद कल्यायदास मा बीद यहे भाई का नाम जीवनदास।

बावू राघाळच्यादास का जन्म आवच सुदी पूर्विमा संबद १९२२ में हुया था। जब इनकी बयस्थाकेवल १० महीने की थी तर इनके पिता का परलोकवास हो गया। इसके थोड़े हो दिनों पींछे इनके बड़े आई का भी देहांत हो गया। इससे बाद हरिस्बंद जी ने बापनी फूफी की अपने घर बुला लिया। उन्हींके निरीक्षण में इनका लालन पालन हुआ श्रीर उन्होंके प्रबंध से इनकी शिक्षा पारंभ हुई। हिंदी बीर उर्दू की साधारण दिक्सा घर पर ही जाने हैं ग्रनंतर ये स्कूल में वैठाप गप । परंतु ये बालकपन से हो रोगप्रस रहा करते थे इसीसे कभी नियमपूर्वक श्रध्ययन न कर सके। किर भी बात्रू साहन के सुप्रनंघ से इन्होंने सत्रह वर्ष की प्रवस्पा तक ग्रँगरेज़ी में एँट्रेंस क़ास तक पढ़ छिया थीर साथ ही साथ हिंदी, उर्दू, फ़ार्सी बीर बंगला माथा में भी बच्छी योग्यता प्राप्त करली। पीछे से इन्होंने गुजराती भाषा का भी चभ्यास कर लिया था। इनका यह विद्याभ्यास उदरपोपस के छिये नहीं था वरन् मातृ भाग हिंदी को सेवा के छिये था । इसछिये इतना ही बहुत था <sup>।</sup>



...

12



वान् रापाहरण्यदास हिंदी-साहित्याकाश के पक गुभ नहम थे।
दिने हिंदी-साहित्य को जैसी फुछ सेवा की किसी साहित्य सेवी
में प्रांचीरत नहीं है। इन्होंने जितनी पुस्तकों की रचना की सव
क से पक उत्तम शिर प्रसाद-जनक है। पुस्तक रचना के हिळे
को ने सेवार जैने स्वयं उत्साद दिल्लाया या वर्ष्य, प्रयो कमने हो हनसे लिखावाना भी आदंभ करा दिव्या था। इनकी सबसे
मेंदेश रचना "दुन्धिनी वाला" है। इसके बाद "निस्सहाय हिंदु"
"बारानो पतावती" "अताव नाटक" आदि २५ पुस्तके हिलो स्वो । याप केल लिया के लियाय आप कर्यो भी मावधी देव को थे बार इच्ये सरस बीर आवश्यकं क्यिता करते थे। इन्होंने केविता में कोई पुषक अंग तो नहीं एवा परंतु स्वरचित गय प्रकार मुश्लित का पूर्ण परिचय सिल्ला है।

काशी का पूचा पारच्या सकता व ।

काशी नागरीयचारिको सभा के नेताओं में बाबू राधाङ्ण्यादाख ।

हत्य थे। चन् १८९५ हैस्सी में जब कि इस सभा की शिद्ध प्रमुखा थी ।

समसे पहिले आप हो उसमें सिमिलित हुए थे भीर प्रमुने मंतिम 
काश तक सभा की पूर्व कर्ण से सहायता करते रहे। समा-मयन 
के बनवाने में इन्होंने बड़ा उस्साद दिखालाया था थीर उसके लिये 
म्बान कुछ उद्योग किया था। सभा के साथी कोश के लिये चेत्रा 
म्बाइने को सभा के लेपुटेशन के साथ घर के हतारों काम छोड़ कर 
भीर सिरीर उड़ी रहने वर भी साबू राधाङ्ख्यास कई जगह गय थे। 
रुकरों में नागरी लिये जारी कराने के लिये को रेपुटेशन संस्कृत प्रति 
के छोटे छाट के पास गया था उसमें भी भागने बहुत उपीग किया 
या। नागरीप्रचारियों सभा में अब केर्य शोरिम सफतर साता या 
वा उसके लिये आएन स्वाचित में पट्टेस नता कर देने थे। सभा 
पर एनका हतना स्नेह या कि मरते समय भी थे उसे नहीं मूरे।

चपनी लिखी हुई कुल पुस्तकों का स्वत्व सभा के नाम वसीयत कर गय हैं।

बावू राधाकुन्यदास ग्राजीविका के लिये ग्रपने एक मित्र के साभ्ते में टोकेंदारों का काम करते थे। हाल में जो कई एक ग्रच्छी

ग्रच्छी इमारतें काशी में बनी हैं वे ग्राप ही के प्रबंध से बनी हैं। भापके नाम से चीखम्भे में एक दुकान भी चहती है। भाष राधा॰ बहुओय संब्रदाय के हुट वैष्णव थे। परंतु वास्तव में किसी

मतमतांतर से द्वेप नहीं रखते थे। चाप एक बड़े सम्ररित्र, शील

स्यभाव ग्रीर मिलनसार पुरुष थे। कोच मीर कुवाल का ता प्राप

में छेदा मात्र भी न था। सर्वे साधारण में ग्रापका जैसा ग्राइर था वैसा हो जातिवालों में भी था। काशो के चत्रवाले मात्र भाप

की बात मानते थे बरन यों कहना चाहिए कि एक प्रकार से बाएँ

में तारीख़ २ बाप्रैल सन् १९०७ को हुचा।

सम्माल-समाज के चीभरी थे। इनका देहांत ४२ वर्ष की सपका





पण्डित क्षिशोरीजाल गोस्त्रामी

# (३७) पंडित किशोरीलाल गोस्यामी ।

कि कि सम्मान के प्रतान के ति कि स्वान के ति कि प्रतान के ति कि प्रतान के ति कि प्रतान के ति कि प्रतान के प्रतान के

तव पर तिलक निर्माण किए हैं।

उक प्रोस्तामी महोदय के पुत्र गोस्सामी वासुदेवलालमी

रिपेंद परंते पिता के समान बहुत वहे विद्वाल नहीं हुए पर तामी

रात हुए थे, क्योंकि हनकी जीयनर्तवंधी घटनाएं मह्नुत भीर

रात्त्र हुए थे, क्योंकि हनकी जीयनर्तवंधी घटनाएं मह्नुत भीर

रात्त्रा हुए । एकडो प्रथम सम्प्रमिकों की प्रकाल मृत्यु है। जाने

रात्त्रा हुए । एकडो प्रथम सम्प्रमिकों की प्रकाल मृत्यु है। जाने

रात्त्रा हुए । एकडो प्रथम सम्प्रमिकों की प्रकाल मृत्यु है।

श्री कर्या से हुआ, जिनसे हमारे चरितनाथक का जन्म संवर १९४२

ग्राहण्य समायास्या को हुआ था। चात वर्ष की प्रवस्था होने

ग्राहण्य समायास्या के हुआ था। चात वर्ष की प्रवस्था होने

ग्राहण्य समायास्या के हुआ था। चात वर्ष की प्रवस्था होने

ग्राहण्य समायास्या के स्वत्र के प्रवस्त के अप वहें धीर साहित्य में पाचार्थ

रेगित कि प्रथम परीक्षा तक के अप वहें धीर साहित्य में पाचार्थ

रेगित कक के। इनके दिला कुछ दिनों तक बारे में रह आप थे,

रेगित कि हिस्स पाय में थे। हतीने पंडित पीतांबर मिश्रभी तथा

पेंतर ददस्व जी से व्यावस्य आदि कहें अंथ पड़े थे। धीर बारे

में बांध्युसकालय की साधना की धीर सुमस्त्र पाँडतवर वाल-

गोविंद् त्रिपाठी जो से घर्षघमीपयोगिनी सभा स्थापित करवाई ये इन दोनों के संबी थे। बीट यहां पर इन्होंने कुरमी जाति के पर्कययसा पर संस्कृत में एक पुस्तक छिन्नी थी जो 'वित्र गृंदावन नामक पत्र में रस्या करती थी।

इन्होंने धर्बंधर्मोपयोगिनी सभा द्वारा एक पाटशाला स्थापि करपाई थी ग्रीर उसी सभा के प्रतिनिधि है। कर संवत १९४३ भारतधर्ममहामण्डल में सम्मिलित होने के लिये दिली गए। यह से बाकर फिर ये काशी में यसने छगे। बाबू हरिदचंद्र इनके माता मह के साहित्य के शिष्य थे । इस संबंध से उनके यहां इनकी प्राय मधिक बैठक रहने लगी बीर उन्होंके सत्संग से हिंदी भाषा की तरफ़ रुचि हुई। इस लिये मातामह गोस्यामी कृष्णवैतम्यदेवजी से भाषासाहित्य तथा पिंगल के ग्रंथ पढ़ कर फिर मारतेंदु वा हरिइचंद्र तथा राजा शिवप्रसाद जी की प्रेरण से गोस्वामी जी ने

हिंदी में पहिले पहिल "प्रवायिनीपरिवाय" नाम का एक उपन्यास

इन्होंने कविता, संगीत, जीयनचरित, नाटक, रूपक, योग, ग्रादि निम्न भिन्न विषयों पर कोई सी पुस्तकें लिखी हैं। परिले तो ग्राप स्फुट लेख लिख कर हिंदीसमाचारपत्रों की सहावता करते रहे परंतु सन् १८९८ ई० से ग्राप निज की एक उपन्यास मासिक पुस्तक प्रकाशित करने छगे। तब से बापका स्फूट लेख लिखना बंद हुआ। थार हिंदो साहित्य के अंडार में बाप उपन्यासी की भरमार करने लगे। इन्होंने ब्रब तक कोई ६५ उपन्यास लिखे हैं जे। नव्युवकों के। बहुत पसंद स्राते हैं।

इसके पहिले ये समय समय पर कई एक हिंदी समाचारपत्रों के सहकारा सम्पादक रह चुके हैं। इन्होंने एक उपन्यास, एक वर्ग्

भीर तीन काव्य ग्रंथ संस्कृत में भी रचे हैं।

लिखा ।

#### ( 133 )

भेजती महारानी विद्वीरिया की दायामंत्र द्वाविकी के समय तने रक राजराजेन्यरी का जीयनवारित संस्कृत में दिख कर व्यक्तनाज द्वारा चितायत का भेजा था जिस पर रहें होम रेक्टमेंट से पत्यवाद का परधाना मिला था। इस समय कर्र पत्येंसे बार कुछ दिनों से कादा छोड़ कर मथुरा में रहने होंगे हैं।

### (३८) टाकुर गदाधरसिंह ।

ज़राहर, सुबराँग, सीताल ब्रादि लड़ारमाँ में काम किया। सर् ५० के बलते के समय ये घर पर सुद्दों लेकर चाप हुए थे। प्रपत्ती सर्कार पर भापदा को देख कर घर न रह सके। चट प्रपत्ती पल्टर की लीट गए। इस समय इनको बागी होने के बनेक प्रलोभन दिएं. गए, पर ये ब्रायने स्थामियत परहृद्ध रहे। सन् १८६९ ईसबों में इनकी पल्टन बनारस में थी। बहाँ उस चर्ष के प्रकृद्ध मास में आहर

४४ वर्ष की सेवा में इन्होंने कावुल, कंचार, मुदकी, जननी, जीपे





<u>}</u>

स्पर्रातंह का जन्म बुधा। यद्यपि इनके विता विष्याय भीर न्येगसङ् थं परंतु उस समय स्वामी द्यानंद सरस्वती की लहें रुदे हाथों छम गई थीं बीर वे उन्हें बड़ अनुराम से पढ़ते । स्तरा प्रभाव बालक गदाधरसिंह पर बहुत पड़ा। इनकी रत मो लिखी पढ़ी थीं। बाल्यायस्था में दिक्षा घर ही पर माता गा पक्ष मास्टर द्वारा हुई। इन मास्टर साहय की तुलसोहत पनायस पढ़ने का बड़ा अनुराग था। यालक गदाधरसिंह भी हो मरे हनके साथ रामायक पढ़ते। पिता की इच्छा थी कि हमारा पुर तिपाही हो । सतप्य १७ वर्ष की सवस्था में पेंट्रॅस तक पढ़ भ द्यकुर गदाधरसिंह चपने पिता की पस्टन में भरती हो गए। हेंबा के पहिले वर्ष ( १८८८ ई०) में ये ब्रह्मा की लड़ाई पर गए। यो एडॉने सेनासंबंधी सब प्रकार का काम किया। यहाँ से ीरने पर ये अपनी सेना के दणतर में काम करने छते। सन् १८९४ रिनो में जब बंगाल की पस्टनों में जातनामा हुया तब ये सेलिहवीं पंजपूत एल्टन में बदल गए बीर वहां स्कृतमास्टरी का काम करने हो। सन् १८९६ ईसची में ये सातचीं राजपूत पल्टन में बदले गए।

सन् १२००-१२ में चपनी पल्टन के साथ जीन की छड़ाई पर गर सिखका मनोहर चर्चन इन्होंने चपनी "जीन में तेरह मास" गम की पुस्तक में किया है। फिर महाराज पहचड़े के तिलकोत्सव है प्रमय इन्हें ईगळंड जाने का जीआव्य मास हुमा। इस याचा का पर्वन इन्होंने "हमारि पद्यव्यं तिलक्याजा" नाम की पुस्तक में हिया है। जेनापियागा में २० वर्ष सेवा करके इन्होंने मनप्टाच्ड-दिस्ट में नवत्तीची करालों और क्या संयुक्त प्रदेश के डाक पिमाग मैं काम करते हैं। सेना में इनका पद स्वेदार का था।

स्वामी द्यानंद सरस्वती के प्रंथों को इन्होंने खूब पढ़ा है भीर उनके अनुयायों हैं। इनकी दो बहिनें हैं वे भी पढ़ी छिखी हैं। वही बहिन ने हो सनेक वर्षी तक "वनितादिनेपी" नाम के मासिक पत्र निकाला था।

डाहुर गदाचर सिंह का सीमग संघ करा जाता नुच पर है जा दो भागी में एवा है। इबडे संघी में वक विशेषता है। ये बड़े ही मनेरिजक भोर क्लाह-चर्चक हैं भीर जगद जगह पर मीडो नुस् कियों केना तो मानी इन्होंके हिस्से में हैं।

भागका स्थमाय ही बड़ा जिलनसार भीर नम्न है भीर देख सेवा का रंग ते। मानों नस नस में रंगा हुमा है।





पण्डित बर्खेदवप्रसाद मिश्र

# (३६) पंडित चलदेवप्रसाद मिश्र ।

पदाबादिनियासी पंडित धलरेपप्रसाद प्रिध कान्य-कुल माझण थे। इनका जन्म पीच गुरु ११ संपन् १९२६ (सन् १८६९ इंसको) मेंहुमा था। इनके पिता का नाम सुखनंदन विध था।

पंडित बल्हेयमसाह के बारंभ में देवनागरी की शिक्षा ही रो थी। हिंदी पड़ कर ब्लॉने बेंगरेज़ी भाषा का बारव्यन बारम्भ क्या भीर उसे सामार करके रूपोंने क़ारकी भार संस्कृत का ब्रज्यास किया। इसके परवाल इन्होंने बंगला, महाराष्ट्री भीर शुक्राती भावि किया श्रोत के ब्राह्म किया और थोड़े ही दिनों में बारने उन बे पद्यो योग्यता माम की। बाप जिन जिन भाषाओं को जानते व नवते दोग्यता माम की। बाप जिन जिन भाषाओं को जानते व नवते दिंदी भाषा में ब्रज्याद भी मच्चा करते थे धीर उन्हें बोलते से सरकाय्येक थे। बिंद्यदंती हैं कि बायने कमादी भाषा का में क्षित्यन म्यायास हिद्या था।

पंदित बट्ट्रेयमसाद प्रत्नार पट्टें के बड़े शीकीन थे। जाप कि जिल भाषाओं की जानते थे उन सब के दी चार प्रव्वार पंदे थे। इसीसे इन्होंने १८-२० वर्ष की जयस्था में पद्वार स्मादन करने की यायता प्राप्त करही थी। इन्होंने साईह्यसरीज, ड्यांसेचु, मारतवासी, भारतमातु, थीर सीख्यर पविका शाहि हैं बड़्यारों का सम्बद्धन किया धीर उन्हें बड़ी यायता से चेंद्राप। जाप वांचिया के बड़े भी थे। इस्लिये आपने तंत्र-गळ के उदार करने की इच्छा से तंत्र-भाक्तर नाम का एक भेस शिंहा था धीर उससे तंत्रसंबंधी कर्ष एक प्रंथ भी छाप कर प्रकाशित किए है। पर फिर म जाने क्यों प्राप्ते यह प्रेस मी कें दिया चीर तंत्र-शास्त्र का उद्धार करने से भी हाथ धींच लिया। पींडत बलदेवपसाद जो के। मिस्मीरिक्रम विद्या में बड़ा में

या धार मालूम दोता है भाग उसमें मन्यस्त भी थं। गिरिले पहिर भागने एक मित्र के मनुरोध से जागती ज्योति नामक निस्मेरियं भी पहिल्ली पुस्तक रखीं। इसके बाद भागको पुस्तक नम्यम के सरका पड़ गया भीर साथ एक के बाद पक प्रंप दिलते गर इस्तें। साथ मिला कर कोई २५ पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से कुछ महाराष्ट्री, पंगतत भीर गुजराती का मनुषाद हैं, कुछ संस्तुत के मनुषाद हैं थीर कुछ स्वरचित हैं। बापकी लिखी हूँ बहुत थी पुस्तकें व्यक्टेम्बर थीर भारतवासी समाचारपां के उपहार में वितरक हुई हैं। जाएने टाड राजस्तन का भी भाषानुषक किया

था जिसका पक खंड व्यंक्टेश्वर देस में छप युका है कीर दूसरा

पंडित बल्देयमसाद इतनी जल्दी हिंदी लिखते थे कि दमी

छप रहा है।

कभी शिकताः उर्दू लिखने वालों का भी इन्होंने हरा दिया। इनकी
युद्धि बड़ी तीम थी इसासे इन्होंने थोड़ी सो प्रयक्षा में बहुत कुछ
लिख पढ़ लिया था। परिश्रमी तो ये इतने थे कि सबेरे से लेकर
संभ्या तक काम करते रहने पर फिर भी विचन भरता तो राहि
के दो बजे तक लिखा पढ़ा करते थे। यदाय यह समय येसा नहीं
दि कि कोई केवल लेकर जीविका नियांद कर सके पर्दे
माप अपनी लेखनी द्वारा हो हजारों रुपए कमाते थे। प्रापने निज्ञ
व्यय से जो पुस्तक इकड़े की थाँ उनका एक पुस्तकालय भी सांपित
किया था। वह पुस्तकालय इस समय खायके भाई पाँडत हजारा

प्रसाद जो की रक्षा में है । पंडित बलदेचप्रसाद बड़े दयालु बेार मिलनसार पुरुप थे। बाप छोटे छोटे बालकों से बलुा स्नेह रखते बेार घंटां उनके साथ सेली ( 250 )

। पापका पंडित दोनद्यानु दाम्मां धीर वानू वालमुक्दं गुम पनिष्ट स्नेंद्र पा धीर सेंड रोमराज श्रीष्ट्रण्यदास जी मागका त मनने थे। सेंद्र द्वे कि साप ३६ पर्य को स्रवन्या में इस मंसार पत बसे। पापका देहांत संयन् १९६१ के श्रायक गुरू ७ नगर के हुसा था।

## (१०) पंडित स्यामविहारी मिश्र, एम. ए.,

डित इयामविहारी मिश्र का जन्म एक वड़े ही प्राचीन और प्रतिष्ठित कान्यकुष्त प्राक्षण यंद्र में हुआ है। बहुतदिन हुए विश्वामित्र, कालायन और कीलक ऋषियों के यंश में एक बड़े विद्वान मनंतराम हुए जिन्हें काशो के पंडितों ने "मिध्र" की उपाधि दी। तभी से इस बंदा के लोग इस उपाधि से भृपित हैं। इनके पीछे मिश्र चिंतामणि हुए जिन्होंने संस्कृत में कई मन्थ बनाए। एक समय एक राजा ने इन्हें एक लाख रुपया देकर समर्थे यह कहा-" प्रापको मुक्त सा दानी न मिला होगा।" यह चाक्य मिश्र जी की बसहा हुया। उन्होंने बपने पास से पक लाख रुपया और मिला कर दोनों लाख रुपप राजा पर से निछाचर करके बांट दिए और यह कह कर यहाँ से बल दिए→ ", आपने भूमा, सा त्यागी भी न देखा होगा । रे इसी दिन से इस वंशा में दान न लेने की मर्यादा स्थापित होगई। कमशः इस वश की देवमांक. सिद्धि और हीरामांक वे तीन शासाय हुई, जिनमें से पंडित इयामविहारो मिश्र प्रथम शाखा के पंतर्गत हैं। इस शाखा के छोगोंने क्रमशः बहुत कुछ उन्नति की ग्रीर बड़े बड़े मकान बनवाए तथा बादशाही सेवा में वे चकलेदार के उद्यपर तक पहुँचे। हमारे चरितनायक के पूज्य पिता मिश्र बाहदच जी बड़े ही चतुर और बुद्धिमान मनुष्य थे। भाषा-कविता से उन्हें बड़ा श्रीक़ था। वेकविसी ग्रच्छे थे। पिता की ऐसी भाषा



पण्डित स्यामनिद्वारी भिश्र, एम. ए.

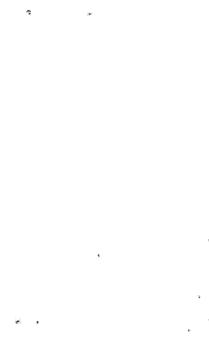

पंडित ह्यामधिवहारी मिश्र का जन्म मात्र कृष्ण ४ संघत् १९३० (१२ घमस्त १८७३) को हटींज ( रुखनऊ के निकट ) में हुषा । वृह्मपत में थे बहे उपत्रंची और चंखल थे। सात वर्ष की घमस्मा में ऐदे एइना बारफा करांचा गया। पहिले उर्दु की रिश्तार दी गर्दे। ऐदी राह्में कशी नियत कर से नहीं पहाई गर्दे। यदने साथियों भी देख देखी तथा चंशपर्यात के अनुसार हिंदी हम्होंने आप है स्वा देखी तथा चंशपर्यात के अनुसार हिंदी हम्होंने आप है साथ छी। इस और हमकी चित्रीय रिख देशि से और भीरे पीरे एवं में इसमें अच्छी दसता आहा करती थी। यह दिंदी के अच्छे के प्रति हमें हम से चंदिया से से पीरे भीरे हिंदी हमें अच्छी तहता जोते हैं। १५-१६ वर्ष की चयसा में ही विवा से स्वा से अपता से ही हमें से पीरे यो । यादह पर्य की अपता हम हमें हमें से पाई वी। बादह पर्य की प्रति वार्त पर हमों अप्ता पर हमें की स्व हम में सी। बादह पर्य की स्व

प्रमुल दिनों सक्त न रहा। जब इसमें पहने में वाचा पहने हमों होर सहयाओं घारे वह निकने सब इन्हें स्वयं म्हानि धारे, जिसहा पर्ट सम्म यह दुधा कि धारों को पहारे निर्मित्र बन्धे। सन् १८९१ हैंन् इन्होंने पेटें स का परीक्षा पास की। फिर कमना सन् १८९१ हैंन् में पुरुत गुरु चोर स्वयं में इनका नंबर पहिला रही थीर की। इस परिस्ता में अवचं में इनका नंबर पहिला रही थीर धोरोजों में "धानसे" मान दुर । यह मिलाइ इसके पहिले कैनिय कोने ज के किसी विधासी की नहीं मान दुई थी। इसके किये इन्हें दें। स्पर्मियक मिले धीर कालेज के हाल में स्पर्मेशरों में इन का नाम हिस्सा गया जो प्रयक्ति प्रतीम है। सन् १८९६ हैं। में

इन्होंने मंगरेब्री में तम? ४० वरीक्षा पास की। इसवेर बपने कालेज में इनका नंपर पिंद्रसा चीर युनियसिंटी में चीचा रहा। इनके विशक इनसे सदा प्रसन्न रहने थे चीर इनकी कुराव्यक्ति पर मोदिन थे।

कई प्रध्यापकों ने बड़े प्रशंसास्यक सर्टिशिक्टेट रहें दिए हैं।
यों विचारवयन समाप्त करके सन् १८९७ हैं। में ये डिट्टे
फलक्टर नियत हुए भीर सन् १९०६ हैं। में डिट्टो सुपर्टिडेंट
आफ़ पुलिस। इस पद पर रहकर ये कई येर सुपर्टिडेंट
आफ़ पुलिस। इस पद पर रहकर ये कई येर सुपर्टिडेंट
आफ़ पुलिस। इस पद पर रहकर ये कई येर सुपर्टिडेंट
आफ़ पुलिस । इस पद पर रहकर ये कई येर सुपर्टिडेंट
आफ़ पुलिस । इस पद पर रहकर ये कई येर सुपर्टिडेंट
आफ़ प्रोतिश्च भीर स्वार्विद । सकी शेवेड की दिन हुए कि इरावे में जुछ
जुर्छों ने पक पड़यंत्र में सानकर हुन्दें सकौर का विरोधों सिव
करना चाहा था, पर ईम्बर की रच्छा से सारा मंडा फूट गया
और इनकी निर्दापिता सिव्ह हो गई।

मिश्र जी का विवाह ११ वर्ष की अवसा में हुआ। सन् १८९३ ई० में इन्हें पहिली संतति एक कन्या हुई पर जन्म के दूसरे दिन व्यक्त सरोर पात हो गया। इसके चनंतर इन्हें ५ कन्याप भीर हो पुत्र दूप जिनमें से जोड़ पुत्र जिसका जनम सन् १८९९ में इस पा सन् १९०३ हैं। में परलोकपामी हुमा। यह छन्दका त्रों तेगबार पा भीर इसकी मृत्यु से मिश्र जी की बड़ा दुःख इस। इसरे पुत्र पानित्यमकारा का जनम मार्च सन् १९०४ हैं। में इस। यह भी होनहार मतीत होता है।

पह लिखा जा चुका है कि पंडित शुकदेयविहारी मिश्र इनके जेंद्रे भाई हैं। इनका जन्म सन् १८७९ ई० में हुमा, विद्याध्ययन में प्रस्त प्रशंसा के साथ अनेक परोक्षार्य पास करके ये इस समय रातोर में मुंसिक हैं। देवनों भारयों में इतना अधिक सीहार्व है कि रुद्धें एक प्राच्य दे। दारीर कहना अनुचित न होगा । वे प्रायः मिडकर प्रंथ या डेसादि डिसा करते हैं। बाज तक भाषा में जितने ग्रंथ या हेख इनके छपे हैं सब पर दोनों भाइयों के नामां-कित हैं। इसका कारण यह है कि देानों भाई मिलकर लिखते हैं भीर सब चीज़ों में दोनों की छति वर्तमान रहती है। इस बवसा में एक की हिंदी-रचना के संबंध में जो कुछ लिखा जाय उसे रीनों के संबंध में समभाना चाहिए। इस युगल जोड़ी ने हिंदी में १३ प्रन्य लिखे या संपादित किए हैं। इनमें सबसे उपयोगी संक्षित इतिहासमाला" नाम को एक प्रधावली है जो २०, २२ भागों में सम्राप्त होगी। इसके देश भाग छप चुके हैं। दूसरा उप-वेगो त्रंथ हिंदी-साहित्य का इतिहास है। यह बहुत बड़ा प्रंथ द्येगा । जिस समय यह प्रकाशित होगा हिंदी पठित-समाज की निकी विद्या, वृद्धि, गवेपणा और समालोचक शक्ति का पूरा भ्रमुभव हो जायगा । तीसरा उपयोगी ग्रंथ भूवण-प्रंथावली है जा नागरीप्रचारिको प्रथमाला में कमदाः छप रहा है। चाथा प्रथ ं हैयकुदा चरित्र है जिसे छपे कई वर्ष है। छोटे प्रंथों में पुत्रशोक पर जे। कविता इन्होंने की है वह अत्यंत सुंदर है।

इन देवनी भारतों के दिहा के माता सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध माधिक प्रयो के क्षिपे सेख किसे हैं। उनमें से कई ते विशेष पश्चिम के कारण हुए। सक्षेत्र काम से जो समय बच्ना है

उसे वे क्षेप साहित्य मेवाही में रूपाते हूँ । वंदित द्यानीयहाँ मिथ ने चेगरेजी में भी कुछ पुसाई लिखी हैं। काशीनागरीयना-

रियो सभा के बानों भाई पुराने मनासपू हैं और उसके कार्यी में सहा प्रमाह से सहायता करते हैं। प्रथ से इस समा की प्रांप-

समासद हैं और उसड़े कार्यों के करने में सदा दस्तियस रहते हैं।

कारियो सना में प्रांतिक प्रतिनिधियों का सुनाय होने लगा है पंडित स्थामपिदारी मिध्र तभी से संयुक्त श्रांत की घोर से उसके

